229·1 भिष्ठा मिनी -8(1-3)

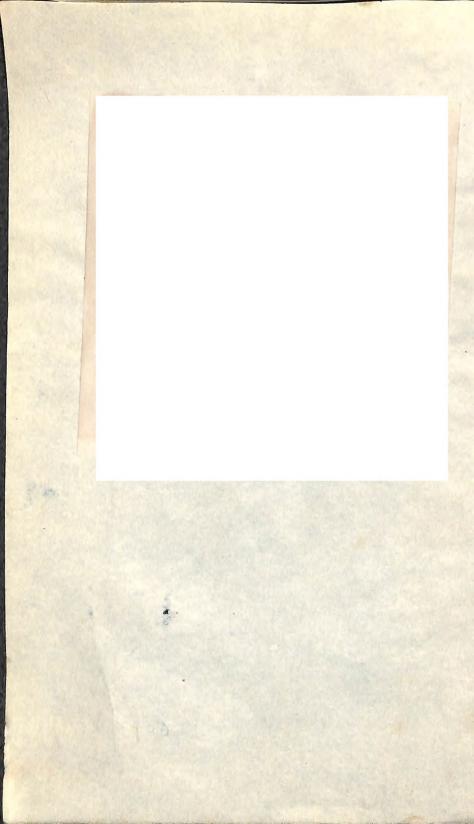



V

THE

## HOWKHAMBÂ SANSKRIT SERIES

DLLECTION OF RARE & EXTRAORDINARY SANSKRIT WORKS.

NOS. 453, 454 & 457.

## वरिमित्रोदय-

शुद्धिप्रकाशः

महामहोपाध्यायश्रीमित्रामिश्रविरचितः।

भट्टराई-इत्युपपदेन न्यायाचायपण्डितपद्मप्रसादोपाध्यायेन संशोधितः ।

### VIRAMITRODAYA SUDHIPRAKAS'A

by

MAHAMAHOPADHYAYA PANDIT MITRA MIS'RA
EDITED BY

Nyāyāchārya

Pandit Padma Prasāda Upādhyāya

FASCICULAS. I-III. ?- 3.

PUBLISHED & SOLD BY THE SECRETARY, CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE.

Benares City.

1937





22年月 安斯岛)甘 一て(4-3)

बानन्दवनविद्योतिसुमनोभिः सुसंस्कृता । सुवर्णाऽङ्कितभव्याभद्यतपञ्जपरिष्कृता ॥ १ ॥ चौसम्बा-संस्कृतग्रन्थमाला मञ्जलदर्शना । रसिकालिकुलं कुर्यादमन्दाऽऽमोदमोद्दितम् ॥ २ ॥ स्तवकाः ४५३, ४५४, ४५७.

Printed by Jai Krishna Das Gupta at the Vidya Vılas Press, Benares.

#### THE

### CHOWKHAMBÂ SANSKRIT SERIES

A

COLLECTION OF RARE & EXTRAORDINARY SANSKRIT WORKS.

NOS. 453, 454 & 457.

THE

## VIRAMITRODAYA SUBHIPRAKAS'A

by

Манаманораднулуа Рамыт Мітка Мів'яа Едітед ву Nyāyāchārya Pandit Padma Prasāda Upādhyāya Vol. VIII. Fasciculas. I-III. ? 3.

JAYA KRISHNA DAS HARI DAS GUPTA
The Chowkhamba Sanskrit Series Office.

BENARES.

### ( All Rights Reserved by the Publisher )

JAYA KRISHNA DAS GUPTA,
VIDYA VILAS PRESS, BENARES CITY.

1937.

अ श्री: अ

चौखम्बा-संस्कृत-ग्रन्थमाला

( ग्रन्थ-संख्या ३० )

ग्रन्थाङ्काः ४५३, ४५४, ४५७,

श्रीः

## वीरामित्रोदय-

शुद्धिप्रकाशः ।

महामहोपाध्यायश्रीमित्रामिश्रविरचितः।

भट्टराई-इत्युपपदेन न्यायाचायपण्डितपद्मप्रसादोपाध्यायेन संशोधितः ।

प्रकाशकः-

जयकृष्णदास हरिदास ग्रसः— चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस,

सं० १९९४ वै.

[ यज्ञासनामुसारेण सर्वेऽधिकाराः प्रकाशकेन स्वायत्तीकृताः ]

प्राप्तिस्थानम्-

# जयकृष्णदास हरिदास गुप्त:-

चौलम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस,

#### श्रीगुरुः शरणम् ।

### भूसिका।

र्दृहो ! विद्यैकथनाः ! धर्मैककृत्याः ! विद्वत्तल्लजाः !

अस्मिन् खळु निरवधौ संसरणाम्बुधौ युगपन्मज्जनोन्मज्जनायासनिर्यासनिदानमेक-मेव नूनमनूनं तत्त्वज्ञानमाकलयन्ति समुच्<mark>छलद</mark>विच्छिन्नजन्ममरणपरम्परागिरिणदीप्रवा• हपातदराः श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणप्रमाणताऽऽदराः कल्याणकृते कदर्थितकलेशराः कोविद-वराः । अनारोपितस्य रूपस्य साक्षात्कृतिसेव च तत्त्वज्ञानत्वेन व्यवहरन्ति गरीयांसो विवेचकवरीयांसः । अनारोपितं च रूपं तदेव जगति, यद् देशतः कालतो वस्तुतश्चा-परिच्यित्रम् , श्रुतिश्वात्रानुकूला ''वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येवसत्य'मित्या-दिका । एवंविधस्य च रूपस्य साक्षात्कारो नेन्द्रियव्यापारायत्तजन्मा सम्भावयितुमपि प्रमाद्विधुरैरिति श्रवणमनननिदिध्यासनाहितसंस्कारविशेषैरच्छस्फटिककल्पे मानसमुकुरे प्रतिविम्ब एव सः । विम्बप्रतिविम्बयोधीपाधिकमन्यत्वं चकास्ते न तास्वि-कमिति न द्वैतिभिर्विद्वेष्टव्यम् , तमेव च 'यत्साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म' इति श्रुतिरप्यनुगृह्णा-ति' स च संस्कारविशेषः सामान्यविशेषाधीनामन्दमन्दतासमालिङ्गितमानसे मातङ्गकुले कृतो मन्त्रदीक्षासंस्कार इवापरिसङ्खयेयजनिजातसंचिताघसन्दोहधूलिधूसरेऽन्तःकरणे नात्मानमेव लभते कुतो वा प्रतिविम्वग्रहणयोग्यतामाद्धीत, तस्याश्वापगमो न विहि-तानुष्ठितिप्रतिषिद्धपरिहृतिमन्तरा, तत्र प्रतिषिद्धपरिहृतेः सार्वदिकतया विशेषणविशेषान पेक्षत्वेऽपि विहितानुष्ठितेरस्ति समग्राङ्गकलापाधिकारितावच्छेदकविशेषणविशेषग्रामसापे-क्षता, अङ्गकलापाधिकारितावच्छेदकधर्मविशेषविरहाधिकारिका च सा सिकतोप्ता आधुनिकसुधारककराकर्षणकम्पिता राजनीतिरिव वनितासखीसङ्गता प्रत्र-ज्येव विफलतामेवासादयतीति कर्मफलाभीष्युना मनस्विना नित्यनैमित्तिककाम्यभे देन विभक्तानां त्रयाणां कर्मणामनुष्ठितौ प्रथममधिकारितासम्पादनशीला धर्मविशेषा एवान्वेषणीयाः, तेषु च शौचस्याप्यास्ते विशेषणविशेषता, यदन्तरोप्तमपि कर्मबीजं नापूर्वोङ्करं प्रसवितुमीष्टे, तिहरहे च फल्गुतामेवावलम्बन्ते निखिलान्यपि कर्मजातानि, व्यर्थतामेवोपयाति विशेषत आमुध्मिकप्रयोजना । प्रयोजितमायासोपचितं वसुच-यम । कि बहुना, अञ्चनायायासितायाऽपि न रोचते शुद्धिहीनतयावगतमद्नीयम । पिपासाकुलितोऽपि नाभिलषति तादशं शिशिरतरमपि पानीयं पातुम् । बलवत्कायव्या-पारशतैः श्रान्तोऽपि प्रशिथिलाङ्गकलापोऽपि नाकाङ्कतेऽपवित्रां निविडविटपिप्रच्छायशीः तलामि वसुधामध्यासितुमिति सर्विस्मिन्नेव लौकिकेऽलौकिके च वस्तुनि शुद्धिरपेक्षि-तिति कासौ छुद्धिः १ कतिथा च सा १ कतमैरुपायैरुपपादनोयेत्यादिविचिकित्साप्रमत्त-करेणुका वाधत एवानारतं निर्णिनीषूणां मनस्विनामन्तः करणन्छिनानि, तन्निराकृतिश्च न शास्त्रीयाध्यवसायतीक्ष्णाङ्करापरिप्रहं विना, तत्परिप्रहोऽपि न सम्यग्विवेचनमन्तरा, तद्विवेचनमपि न प्रमाणविषयव्यवस्थां निनेति शुद्धशशुद्धिविषये समुपळभ्यमानानां

मुनिवचनानां विषयव्यवस्थायै निर्मितोऽयं महाप्रवन्धः, महाटवीदुर्गमदुर्गकन्दरानिक्षि-प्तो महामणिरिव सम्प्रति श्रीजयकृष्णश्रेष्टिमहोदयानां कथनीयतापथमनवतीर्णेन प्रवलेन प्रयत्नशतेन कथंकथमपि प्रकार्यतां नीतः ।

यश्च नास्ति नः शास्त्रे विश्वासः, शुद्धिश्च मलविरहित्वरूपं स्वच्छत्वमेव, तच्च प्र-त्यक्षप्रमाणसमधिगम्यमेवेत्यनर्थकं तद्वधारणार्थमेतावतो प्रन्थराशे: प्रणयनमिति प्रत्या-चक्षीत स प्रतिवक्तव्यः, तदेवमलं शास्त्रैकसमधिगम्यमिति नः सिद्धान्तः, प्रत्यक्षसम-धिगम्ये तु तस्मिन् यथाकथित्रद् दश्यानामुपपर्येतापि, आत्मादीनान्त्वदश्यानां मलि-नतामिलनते कथं निर्णीयेताम्, नास्ति कश्चनात्मा, न चार्थकामातिरिक्तौ पुरुषार्थौ, नापि प्रत्यक्षतन्मूलकानुमानातिरिक्तं प्रमाणम्। नापि च जन्मान्तरमिति प्रलपतां च प्रमाणचर्याचतुरैश्वश्चचतुरचेतोभिनैयायिकतनयैरेव वागिन्द्रियनियमनात्मकमौनव्रतप्रा यश्चित्तौ प्रवर्तनीयाः।

किंच—विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात् । अनिश्रहाचेन्द्रियाणां नरः पतनमुच्छिति ॥

इति मनुवचनानुसारेण पिततानां तेषां लोमवल्लाङ्गूलवतामिव धर्मानुष्ठितावन-धिकाराचास्त्येव शुद्धेरावश्यकता, ये पुनरिधकारसंपद्माः पुरुषार्थचतुष्ठयप्रमातारः, धर्मस्यैवेतरपुरुषार्थमूलतया धर्मानुष्ठितावेव नियोजितकायवाङ्मनोद्यापाराः, तैः शुद्धेः सामहं प्राह्मतया तेषां कृते कृतात्मपरिप्रहा प्रन्थप्रणयननिर्वाहिका कृतिर्न निरर्थतां कथमप्यापदात इत्यलं निर्मर्थादैः पण्डितंमन्यैः शुष्ककलहेनेति ।

यद्यपि द्युद्धिनिरूपणपराः सन्ति बहुशो मन्वर्थमुक्तावळीमिताक्षरापरार्कवाळम्भद्येप्रमृतिपरिवारपरिवृंहिताः, षड्शोतित्रिंशच्छ्लोकीग्रुद्धिविनेकग्रुद्धितत्त्वसिन्धुप्रमृतिपरिवारिकाशतैः सादरं सेविता अमिताः संहिताः, तथापि ता बहुळपक्षपक्षपातिनीयामिनीतमस्तोममेचिकताः काशीपुरीसरणिश्रेणय इवान्तरा प्रकाशं न सम्यक् ग्रुद्धिपद्वीनिर्धारणाय पर्याप्ता इति स्वजनुषा महीमण्डळमण्डनायमानिमिथळामण्डळं मण्डयद्भिस्तत्रमन्वद्भिमहोपाध्यायैमित्रमिश्रमहोदयैराध्यात्मिकाधिभौतिकरूपा ये केचन ग्रुद्धिप्रकारास्ते समेऽपि अस्मिन्नवन्धे प्रमाणयुक्तग्रुपन्यासपूर्वकं निष्टिङ्किता इति सर्वमिप प्रकृतिबन्धावळोकनसमनन्तरमेव स्वयमनुभवपथमवतरिष्यति शेमुषीविशेषज्ञषां सम्ह्रयधौरयाणामित्यळमात्मनो मुधा वाचाटताप्रकटनकौशळकळासमाश्रयणेनेति । अत्र च वाराणसीपुरीविराजमानराजकीयपुस्तकाळयगतं ळिखितं ग्रुद्धप्रायमेकमादर्शपुस्तकं शरणीकृत्य संशोधनादिकार्यजाते, प्रमादतो जातानामग्रुद्धीनां ज्ञापके ग्रुद्धिपत्रे, प्रवन्थगतानां विषयाणामनुक्रमणे च यथाशक्तिशेमुषि संपादितेऽपि तपोज्ञानसहायग्रुन्थैश्चर्मदशै-माहशैः साहिकिशनां दोषाणां साकल्येन निरसितुमशक्यतया तत्र तत्रवहृपण्डतंस्यात्, तत्र च परिचितस्थानप्रयत्ना विहितागमयत्ना अपश्चिमा विपश्चित एवनः शरणमिति—संशोधकः ।

### अथ बीरमित्रोदयद्याद्धिप्रकादास्य

# विषयानुक्रमणिका।



| विषयः                                                                         | <b>पृष्ठसंख्या</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                               | न इस छमा<br>इ      |
| मादौ वलोकद्वयेन नृसिंहस्तवनम् ।                                               | 4                  |
| तृतीयक्लोकेन द्वरणस्तवनम् ।                                                   | 91                 |
| चतुर्थदलोकेन शिवस्तुतिः ।                                                     | 91                 |
| पद्यमञ्जोकेन गणेशस्तुतिः ।                                                    | 99                 |
| षष्ठकोकेन भगवतीस्तुतिः।                                                       | 33                 |
| सिंहमाष्ट्रमञ्जोकास्यां मेदिनीमल्लनास्नो नरपतेर्वर्णनम् :                     | ś                  |
| नवमद्शमञ्जोकाभ्यां तत्पुत्रस्यार्जनगम्नो नृपस्य वर्णनम् ।                     | 33                 |
| पकादशहादशहकोकोभ्यामर्जुनपुत्रस्य,मळखानाख्यस्य नृपस्य पराक्रमवर्णनम्           | ۱ ,,               |
| त्रयोदशचतुर्दशक्लोकाभ्यां तत्पुत्रस्य प्रतापरुद्रस्य वर्णनम् ।                | 99                 |
| ततः श्लोकन्नयेण प्रतापरुद्रतन्जस्य मधुकरसाहस्य वर्णनम् ।                      | **                 |
| अष्टादशक्लेकिन पुत्रे वीरसिंहे राज्यं प्रतिष्ठाप्य मधुकरसाहस्य शुक्रेकिंगमनकय |                    |
| तते। इष्टामि: इष्टेकिवीरसिंहस्य वर्णनम् ।                                     | 11                 |
| तता जहारिवहन्पतेर्वर्णनम् ।                                                   | 8                  |
| ततस्तत्पुत्रस्य विक्रमादित्यस्य वर्णनम् ।                                     | 9                  |
| चत्वारिंशत्तमेन बलेकिन श्रीर्धसपण्डितस्य वर्णनम् ।                            |                    |
| ततस्तत्पुत्रस्य परञ्जरामिश्रस्य जन्मकथनम् ।                                   | 91<br>E            |
| ततस्तत्पुत्रस्य मित्रमिश्रस्य जन्मकथनम् ।                                     |                    |
| श्रीवीरसिंद्दाज्ञया शुद्धिप्रकाशनिर्मितौ स्वस्य प्रवृत्तिकथनम् ।              | 19                 |
| गुद्धिप्रकाशविषयानुक्रमणिकाकथनम् ।                                            | 9.9                |
| आशोचसंसर्गाभावस्य गुद्धिपदार्थत्वकथनम् ।                                      | 9.9                |
| मतान्तरखण्डनपूर्वकं शुद्धयन्तर्गताशौचपदार्थनिरूपणम्                           | 6                  |
|                                                                               | 11                 |
| शुद्धिभेदकथनम् ।                                                              | 6                  |
| रजस्वलाऽऽशौचनिरूपणम् ।                                                        | १०                 |
| द्शवर्षांदुत्तरे वयसि रजस उत्पत्तिकथनम् ।                                     | 12                 |
|                                                                               | 7.0                |

| विषयः ए                                                                                  | <b>इस्</b> ख्या |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| द्वादशवर्षवयस्काया वही रजे।दर्शनाभावेऽव्यन्तःपुष्पसद्वावाद्वमनाचित्यप्र-                 |                 |
| तिपादनम् ।                                                                               | १०              |
| रजे।विमित्रमाशीचम् ।                                                                     | 33              |
| अविज्ञाते रजिस निर्णयः ।                                                                 | 77              |
| राची रजिस प्राह्मदिननिर्णयः ।                                                            | 93              |
| रज़स्वला धर्माः ।                                                                        | 88              |
| रजस्वलाया तैलाभ्यङ्गभूमिखननाञ्जनरञ्चनदन्तधावननखक्तन्तनादौ देापकथनम् ।                    | 3 9             |
| रजस्वलाया नैमित्तिकस्नानप्राप्तौ तत्प्रकारकथनम् ।                                        | १२              |
| रजःस्वलायाः स्नाने।तरकर्तव्यनिरूपणम् ।                                                   | 3 4             |
| रजस्वलाया ज्वराद्यक्षिभवे शुद्धिप्रकारकथनम् ।                                            | 99              |
| तस्या भर्तृश्चश्रूषादी चतुर्थेऽहनि शुद्धिः, देवे पित्र्ये च रजेानिवृत्तौ पञ्चमादौ शुद्धि | E:183.          |
| त्रयादशदिनात्पूर्व रजेादर्शने शुद्धिविचारः ।                                             | 18              |
| रजे।विशेषे शुद्धयपवादः ।                                                                 | 11              |
| चतुर्विधरजे।भेदकथनम् ।                                                                   | 11              |
| तत्र रागजे रजित स्वर्शादौ देशाभावाधिधानम् ।                                              | ,,              |
| यावद्रजानिवृत्तिन भवति तावद् देवादौ पाकादौ च नाधिकार इति प्रतिपादनम्                     | 1 १५            |
| ब्रव्यजे रजाविशेषे विशेषाभिधानम् ।                                                       | 5.5             |
| गर्भस्रावाशोचम् ।                                                                        |                 |
| गर्भस्रावे मासतुल्याभी रात्रिभिः शुद्धिकथनम् ।                                           | १६              |
| षहः शब्दरात्रिश्चव्दयोरहे। राज्यप्रत्वकथनम् ।                                            | 53              |
| स्नावशब्दार्थनिर्वचनम् ।                                                                 | 19              |
| ''रात्रिभिर्मासतुल्यामि''रिति मनुवचनस्थ तृतोयादिसासपरत्वाभिधानम् ।                       | 3.9             |
| प्रथमद्वितीयमासयोः स्रावे वर्णभेदेनाशौचाभिधानम् ।                                        | 99              |
| तत्र रुद्रधरादिमतप्रदर्शनम् ।                                                            | 21              |
| माधवमतप्रदर्शनम् ।                                                                       | 99              |
| मतान्तरखण्डनपूर्वकमाधवमतस्य युक्तत्वाभिधानम् ।                                           | 80              |
| स्रावाशीचे मातरेव मासतब्याशीचे सपिण्डानां तु सद्यःशीचीमात कथनम् ।                        | 2.5             |
| सगुणसिवण्डानां सद्यः, निर्मुणानामहेरराश्रम् , यथेच्छावारिणां त्रिरात्रमिति               |                 |
| रुद्रधरमतप्रदर्शनस् ।                                                                    | 99              |
| बाबाशीचस्य स्तजातपरत्वाभिधानम् ।                                                         | 91              |
| सप्तममासादारम्य जीवति जाते मातुः सम्पूर्णाशौवम् ।                                        | 93              |
| तत्र प्राच्यानां सविण्डाशौचन्यवस्था ।                                                    | १८              |
|                                                                                          |                 |

| विषयः                                                                    | पृष्ठसंख्या |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| माधवमतप्रदर्शनम् ।                                                       | ,,          |
| स्वमतप्रदर्शनम् ।                                                        | 31          |
| जननाशीचम् ।                                                              | 39          |
| जनने सिपण्डेषु शावाशौचवद् दशाहाशौचम् ।                                   | १९          |
| सप्तममासप्रशृतिमृतजाते दशाईं सूत्याशीचम् ।                               | 99          |
| नालच्छेदात्प्राङ् सृते वित्रादीनां त्रिरात्रं मातुः पूर्णम् ।            | 99          |
| चातुर्वण्यांनां यथाकमं दशाहद्वादशाहपक्षमासमिन्याण्याशौचम् ।              | . 99        |
| अपत्यजनने पितुः स्नानातपूर्वमस्पृत्रयस्वम् ।                             | 99          |
| जननाकोचे सुतिकावर्जं नास्युदयत्वम् ।                                     | 99          |
| सुतिकाया दशरात्रानन्तरमस्पृध्यस्वनिवृत्तित्वा शुद्धिः ।                  | 6,5         |
| पुत्रवत्या शुद्धधनन्तरं विंगतिरात्रेण कर्माधिकारः ।                      | 99          |
| बोजनन्याः ग्रुद्धयनन्तरं मासेन कर्माधिकारः ।                             | 19          |
| जननाशीचे तत्तिदिनविद्दिते कर्मणि प्रथमषष्टदशमदिनेषु नाशीचम् ।            | 59          |
| प्रथमषष्टदशमदिनेषु पक्वान्नं वर्जंयित्वा प्रतिग्रहे न दोषः ।             | 2 8         |
| पकान्नमक्षणे चान्द्रायणम् ।                                              | 19          |
| <b>जन्यात्रोचेऽपि पुत्रजन्मनि तत्काळं शुद्धिः</b> ।                      | 9 9         |
| वालाद्यशौचनिरूपणम् ।                                                     | 19          |
| नाळच्छेदातपूर्वे तदुत्तरं वा शिद्यमरणे तन्निमित्तं सद्यःशौवम् ।          | 19          |
| सद्यःशौचपदस्य स्नानाच्छुद्धिपरत्वकथनम् ।                                 |             |
| रुद्रधरादीनां मतलण्डनम् ।                                                | 99          |
| नामकरणे(त्तरं पष्टमासपर्यःतं दाहे सपिण्डानामेकरात्रं खनने सद्यः ।        | 22          |
| पन्मासादूष्वे चूड्करणपर्यन्तमेकाहः ।                                     | 99          |
| त्रिवर्षोत्तरमुपनयनपर्यन्तं त्रिरात्रम् ।                                | 23          |
| मातावित्रोहपनयनपर्यन्तं सर्वत्र त्रिरात्रम् ।                            | <b>3</b> 8  |
| बालाद्याभीचं सर्वेदर्णसाधारणम् ।                                         | 99          |
| मरणाशीचनिरूपणम् ।                                                        |             |
| सादभ्रातुर्दन्तजननपर्यन्तं भगिनीमरणे सद्याशीचं, आचुडादेकरार्त्रं, विवाहप | र्यन्तं     |
| त्रिरात्रम् ।                                                            | "           |
| सादरव्यतिरिकानां पितृमात्रादिसर्वसिपण्डानां चूड़ान्तं मरणे सद्यः तदुपरि  |             |
| वाग्दानपर्यन्तमेकरात्रम् ।                                               | 59          |
| वाग्दानात्तरं विवाहात्पुर्वे भर्तृकुछे पितृकुछे च त्रिरात्रम् ।          | 29          |
| सत्र माधवमतप्रदर्शनम् ।                                                  | ·           |

| विषय:                                                                         | पृष्ठसंख्या |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| वाग्दानकाले। त्तरं वाग्दानाभावे यावद्विवाहं पितृपक्ष एव विशात्रम् ।           | <b>२</b> ५  |
| अत्र दाक्षिणात्यमतप्रदर्शनम् ।                                                | - २६        |
| गौड़मतप्रदर्शनम् ।                                                            | 3.9         |
| <u>जढकन्यायाः पितृगुद्दे प्रसवमरणये।स्त्रीचन्यवस्था ।</u>                     | २७          |
| तहैव मतान्तरप्रदर्शनम् ।                                                      | à 6         |
| परपूर्वायाः शुद्रायाः प्रसवमरणये।स्तद्धर्भजनकस्य यावज्ञीवमशौचम् ।             | 11          |
| वित्रा यस्मै दत्ता तं त्यक्त्वा स्वातन्त्र्यादन्यमाश्चितायाः प्रसवमरणये।र्थमा |             |
| श्रिता तस्य त्रिरात्रमाशौचम् ।                                                | 93          |
| <b>व</b> त्सविण्डानां नाशीचम् ।                                               | 19          |
| सप्तमे परे पत्नीत्वसंपत्तौ बजाद गृशीताया आध्यसं वितृगेत्रम् ।                 | 99          |
| इसवेश्तरं पूर्वभर्तृगे।ऋम् ।                                                  | 99          |
| सजातीयाद परपूर्वीद भागीद प्रस्ताद मुताद च त्रिरात्रम् ।                       | २ ९         |
| हीनजातीयाद्य अहेररात्रम् ।                                                    | 99          |
| हीनतरजातीयास नाशीचम् ।                                                        | 53          |
| क्षत्र दाक्षिणात्यानां सतप्रदर्शनम् ।                                         | 57          |
| सम्पूर्णाशीचनिरूपणम् ।                                                        |             |
| तत्र स्विण्डानां दशाहम् ।                                                     | ३०          |
| सङ्ख्यानां त्रिरात्रम् ।                                                      | 99          |
| गेत्रज्ञानं स्नानमात्रम् ।                                                    | 91          |
| सविण्डसकुल्यमात्रजपदार्थनिरुक्तिः ।                                           | 79          |
| वतुर्णा वर्णानां यथाक्रमं दशाहद्वादशपश्चमासैरभिग्रुद्धिकथनम् ।                | **          |
| कर्यानां त्रिपीरुषं सापिण्डयम् ।                                              |             |
| समानादकानां त्रैविध्यकथनपुरःसरं तेषामशौचकथनम् ।                               | ३१          |
| दासादीनां स्वामितुल्याशौचकथनम् ।                                              | 91          |
| सस्पिण्डाबोचनिरूपणम् ।                                                        | 19          |
| तन्न आचार्यमरणे त्रिरात्रम् ।                                                 | 23          |
| तत्पुत्रे परन्यां चाहे।राष्ट्रम् ।                                            |             |
| महागुरुषु द्वादशरात्रम् ।                                                     | ३२          |
| श्रोत्रिये स्वगृहस्रते त्रिरात्रम् ।                                          | ,,,         |
| अश्रोत्रिय एकरात्रम् ।                                                        | ३३          |
| मातुके मातृसहादरे पक्षिणी ।                                                   | 79          |
| गुणवति तस्मिन्नेकस्थानसृते किरावस् ।                                          | **          |

| विषय:                                                                      | <b>पृष्ठसं</b> ख्या |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| मातुर्वेमान्नेयभातिर एकरात्रम् ।                                           | ३३                  |
| गुरुकुलस्थस्य शिष्यस्य मरण आचार्यस्य त्रिरोत्रम् ।                         | 29                  |
| अन्यत्र सृते एकाहम् ।                                                      | 19                  |
| यजमानसन्निधौ ऋत्विङ्मरणे यजमानस्य त्रिरात्रम् ।                            | **                  |
| भन्यत्र सृतौ पक्षिणी ।                                                     | "                   |
| कुरुकमागतानां याजकानां मरणे त्रिरात्रम् ।                                  | 27                  |
| अन्येषां पक्षिणी ।                                                         | 19                  |
| आत्मबाम्धवेषु वितृबान्धवेषु च पक्षिणी ।                                    | 93                  |
| मातृबन्धुषु एकरात्रम् ।                                                    | 18                  |
| श्रश्रूश्वज्ञरयोः पक्षिणी ।                                                | 13                  |
| मवामह्याः पक्षिणी ।                                                        | 25                  |
| दौहित्रस्य पक्षिणी ।                                                       | 23                  |
| मातामहस्थ त्रिरात्रम् ।                                                    | "                   |
| इयालकस्यैकरात्रम् ।                                                        | 11                  |
| श्वस्रूश्वछरादौ त्रिरात्रपक्षिण्यद्वेशरात्राणां व्यवस्था ।                 | 57                  |
| स्वयं दाहादिना संस्कृते दौहित्रे भागिनेये च त्रिरात्रम् ।                  | 39                  |
| ष्ठपनयनादिना संस्कृते त्रिरात्रभिति दाक्षिणात्यमतखण्डनम् ।                 | ,,,                 |
| भिन्नस्थानमृते दौहिन्ने भगिनीपती जामातरि च सबःशाचम् ।                      | 19                  |
| मातृष्वस्पतिपितृष्वस्पत्वे।र्भृतौ नाशौचम् ।                                | . 3 8               |
| मातामहमरणे त्रिरात्रं मातामहीमरणे पक्षिणीति रुद्रधरमप्रदर्शनम् ।           | 71                  |
| अपरिपालकराजमरणे सद्यःशीवम् ।                                               | 19                  |
| परिपालके राजनि मृते कहे।रात्रम् ।                                          | 19                  |
| यस्य गृहे राजा क्रियते तस्य त्रिरात्रम् ।                                  | ,,                  |
| सतीर्थं मृतेऽहे रात्रम् ।                                                  | 99                  |
| भौरसेतरपुत्राणां मरणे त्रिरात्रम् ।                                        | र इं                |
| सगुणनिर्गुणभेदेनाक <del>ो च</del> व्यवस्था ।                               | 3 9                 |
| तस्या युगान्तरविषयत्वधितिपादनम् ।                                          | 88,                 |
| वर्णसिन्नपाताभौचनिरूपणम् ।                                                 |                     |
| बाह्मणस्य यथाकमं बाह्मणादिचातुर्वेण्यंकस्यापरिणये बाह्मण्याः प्रप्तवमरणये। | र्दशाहम् ।          |
| क्षत्रियायाः प्रसवमरणयाः वडहम् ।                                           | ४९                  |
| वैद्रयायाः प्रसवमरणयोह्त्रयहम् ।                                           | 29                  |
| शदायाः प्रसवमाणयेरिकाहस् ।                                                 |                     |

| विषय:                                                                            | पृष्ठसं <b>ख्या</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| क्षत्रियस्य वैदयायाः प्रसवमरणये। खिरात्रम् ।                                     | . ყი                |
| क्षत्रियस्य शुद्रायाः प्रसवमरणवारेकरात्रम् ।                                     | 9:                  |
| वैश्यस्य शृदायाः प्रसवमरणयाः षड्रात्रम् ।                                        | 91                  |
| <mark>च्युत्कमेण परिणये बाह्यण्या दरारात्रम् ।</mark>                            | 9:                  |
| भनन्तरवर्णे सप्तरात्रम् ।                                                        | 91                  |
| एकान्तरे पञ्चरात्रम् ।                                                           | 9 9                 |
| द्धन्तरे त्रिरात्रम् ।                                                           | 21                  |
| इदं च देशभेदव्यवस्थितम् ।                                                        | 3.1                 |
| विभिन्नजातीनामेकपरिणीतानां सपत्नीनां प्रसवमरणये। विथस्तासां ततपत्युः             | ,,                  |
| श्राभी वन्यवस्था ।                                                               | ४६                  |
| तासामेव पुत्राणामविभक्तानां विभक्तानां च मातृषितृमरणे तेषां मरणे माः             | ,                   |
| तूर्णां पितुश्राशौचव्यवस्था ।                                                    | ૪૭                  |
| स्वामिमरणे दासादीनामशौचन्यवस्था ।                                                | 86                  |
| विदेशस्थमरण आशोचनिरूपणम् ।                                                       |                     |
| मरणनिमित्ताशौचमध्ये मरणश्रवणे शेपदिनै: शुद्धिः ।                                 | 86                  |
| आशीचकालातिक्रमेण श्रवणे वत्सरमध्ये त्रिरात्रम् ।                                 | 99                  |
| वत्सरातिक्रमेण श्रवणे षद्कदानसहितस्नानमात्रेण ।                                  | ,,                  |
| अतिकान्ताशीचं गृहिण एव न तद्द्वयस्य ।                                            | 53                  |
| मातापित्रोः पत्युश्च वर्षमध्ये त्रिरात्रम्, तदृष्ट्वेमेकाहः ।                    | 99                  |
| श्रवणादिनादारभ्याविशेषेण दशाहमित्यन्ये ।                                         | 90                  |
| दाक्षिणात्यानां मते दशाहे।त्तरं मासत्रयमध्ये संविण्डाशीचं त्रिरात्रम् ।          | 29                  |
| चतुर्थोदिमासित्रके पक्षिणो ।                                                     | ,,                  |
| सप्तमादित्रिक एकाहः।                                                             | 98                  |
| मुवमाद्भ्वमुद्दद्वानसहितं स्नानमात्रम् ।                                         | 51                  |
| इदं त्रिरात्राद्याक्षीचं विदेशान्यदेशमरणे, देशान्तरमरणे तु स्नानमात्रम् ।        | 91                  |
| देशान्तरस्वक्षणं, तत्प्रसङ्गेन ये।जनस्रक्षणम् ।                                  | 99                  |
| मातापित्रोः सपत्नमातुश्च देशान्तरमरणेऽपि कालाविशेषेण यथाकमं सम्पूर्णा            |                     |
| ब्रीचं त्रिरात्रं चेति दाक्षिणात्याः।                                            | 92                  |
| द्वाहि।त्तरं पुत्रजनमश्रवणे पितुः स्नानमात्राच्छुद्धिः ।                         | 91                  |
| दशहात्तरं ज्ञातिमरणश्रवणे स्नानादङ्गास्युद्धयत्वनित्रत्तिराशीचं तु त्रिरात्रम् । | 99                  |
| पुत्रातिरिक्तसिपण्डजननाभौचेऽतिकान्ते स्नानमि नास्ति ।                            | 33                  |
| मत्यविशेषाशीचनिरूपणम् ।                                                          | 11                  |

| विषय:                                                                | पृष्टसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| डिम्बाहबहतस्य सद्याःशीवम् ।                                          | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अञ्चित्रहरूय सवःशौतम् ।                                              | The state of the s |
| गोबाह्मणार्थे हतस्य "।                                               | ,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जलाशयहतस्य ७ ।                                                       | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| श्वापदैर्वाद्यादिसिर्हतस्य ११ ।                                      | ,,<br>,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| द्रंध्भिः सर्पादिभिर्हतस्य ''।                                       | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| युद्धंऽभिमुखं इतस्य "।                                               | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अग्निना भृतस्य "।                                                    | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| निर्जल्हेशस्तरस्य "।                                                 | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रपातेन सृतस्य भाग                                                  | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| महापथममनेन मृतस्य "।                                                 | 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अनशनेन स्तस्य ११।                                                    | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| दीक्षितस्येष्टिसम्बन्धिकमांनुष्ठाने ।                                | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| राजाज्ञयामात्यस्य, पुराहितस्य च स्वकीयसूतकमृतकादौ" ।                 | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| शब्रहतस्य सद्याशौचम् ।                                               | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| रज्जूहन्धनादिना मृतस्य ।                                             | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| विषमक्षणेन मृतस्य ।                                                  | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| गान्नाह्मणार्थे दण्हेन युष्यमानानां मरणे एकरात्रम् ।                 | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| संग्रामे दण्डेन युध्यमानानां सांमुख्ये मरणे ।                        | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| चौरादिगृहीतानां बन्दिदशायामेव मरणे ।                                 | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| संग्रामे क्षतेन काळान्तरमरण एकरात्रमिति दाक्षिणात्याः।               | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| क्षतेन सप्ताहादूष्वं सते त्रिरात्रं तदूष्वं जात्युकाशौविमिति गौड़ाः। | 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| शस्त्रहतस्य त्र्यहाभ्यन्तरं सते त्रिरात्रं तदूष्वं सम्पूर्णाशीवस् ।  | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मञ्ज्ञचातपद्दस्य पारिभाषिकत्वमपीत्युपवर्णनम् ।                       | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| डिम्बाइवे बाखेरिममुखद्दतस्य त्रिरात्रम् ।                            | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| तत्रैव छगुड़ादिना शक्षेवी पराङ्मुखहतस्य त्रिरात्रम् ।                | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| बुद्धिपूर्वे वज्रहतस्य सद्यःशोचम् ।                                  | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रमादते। वज्रहतस्य त्रिरात्रम् ।                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| राज्ञा वधाहांचपराधहतस्य सद्यःशीचम् ।                                 | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अल्पापराधहतस्य जिरात्रम् ।                                           | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| गान्नासणार्थमभिमुखहतस्य सद्यःशोचम् ।                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पगाइसखहतस्य त्रिरात्रम् ।                                            | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**पृष्ठसंख्या** विषय: दुर्भिक्षहतस्य सद्यःशीचम् । क्षीपसर्गिकात्यन्तमरकहतस्य च सद्यःशीचम् । शापहतस्य । उपसर्ग निरूपणम् । बुद्धिपूर्वं बाह्मणहतस्य सद्य:शौचम् । प्रमादाद् बाह्मणइतस्याशीचम् । पतितमरणे विदेशस्यशिशौ वाशौवाभावः। दर्भरणे आशीचाभावप्रतिपादनम् । दर्भरणनिमित्तानि । दुर्भरणे प्रायश्चित्तानुष्ठितेः पूर्वेमौध्वदेहिककर्मनिषेधः। दुस्तानामी ध्वेदेहिककर्मकरणे तप्तकृच्छद्वयं प्रायश्चितम् । वृथाजातानां [ अनाश्रमिणां ] न दाहादिकम् । प्रतिलेगमबङ्कराणां न दाहादिकम् । स्नेहादिना दाहकरणे प्रायश्चित्तपूर्वकमाशौचम् । <mark>आरब्धप्रायश्चित्तेऽन्तरामृते विनैव प्रायश्चित्तमाशौचादिकं कार्यम् ।</mark> शास्त्रविहितबुद्धिपूर्वमरणे त्रिरात्रम् । विदितात्मघातप्रायश्चित्तरूप सात्मघाते त्रिरात्रम् । काम्ये प्रयागादिमरणादौ च त्रिरात्रम् । अत्र मैथिलानां दाक्षिणात्यानां च मतं प्रदर्वं गौड्मतकथनम् । दुर्भरणमृतानां संवत्सरादृध्वं नारायविष्ठपूर्वकमौध्वदेहिकम् । अनुगमनाभौचनिरूपणम् । बाद्यणजातीयप्रेतानुगमने सचलस्नानपूर्वकारनस्पर्शवृतप्राज्ञनाभ्यां छुद्धिः। द्विजातीनां बुद्धि पूर्वकमेकान्तरिवशवानुगमन एकरात्रम् , द्वयन्तरिते द्वयहम् , <del>त्र्यन्तरिते त्र्यहम् , शतं प्राणायामा इत्युक्तिः ।</del> शूदस्य द्विजशवानुगमने सन्यातिः। निहरि। यभौचनिरूपणम् । अस्विण्डस्य ब्राह्मणस्यास्विण्हेन ब्राह्मणेन दनने बहुने, तद्गृहवासे च त्रिरात्रम् । अक्रुतेऽपि दहनवहने अशौच्यन्नमक्षणे तज्जात्युक्तमाशौचम् । अज्ञौचिगृहवासे निहारादिकरणे एकरात्रम् । मातुराष्ठवान्ध्रवानां मातुलादीनां निर्हरणादौ त्रिरात्रम् । (७०) क्षांशीचिभिः शह शयनाशनादिकं कुर्वता दशाहमाशीचम् ।

年身

3 3

野野

| ँ विषय:                                                                       | पृष्ठसंख्या                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| भनाथबासंगनिर्हरणादौ परे परेऽश्वमेधफर्छ सद्यःशौचम् ।                           | ६६                                      |
| मूल्यग्रहणेन दाहकस्य तत्तञ्जात्युक्तमशीचम् ।                                  | 91                                      |
| आपदि मल्यग्रहणेन दाहे घट्रात्रम् ।                                            | 91                                      |
| अत्यन्तापदि मूल्यग्रहणेन दाहे त्रिरात्रम् ।                                   | 27                                      |
| वेतनग्रहणेनासवर्णनिर्हरणे द्विगुणाकौचम् ।                                     | 9.9                                     |
| आचार्य-उपाध्याय-गुरुशब्दार्धनिरुक्तिः ।                                       | E G                                     |
| बसचारिण आचार्याद्यतिरिक्तस्य दाहादौ प्रायश्चित्तम् ।                          | § E                                     |
| मोध्वदेहिकादिकर्तुः सर्वस्यापि दशाहमाशीचम् ।                                  | \$ \$                                   |
| अज्ञानात् रावस्पृष्टिस्पर्शे स्नानाच्छुद्धिः ।                                | <b>V9</b> 0                             |
| तत्तज्जातीनामस्थिसञ्चयनात् पूर्वे तदूर्ध्वं वा रादनादावाकौधव्यवस्था ।         | ab                                      |
| दशाहाभ्यन्तरे सजातीये समाने लघौ चाशौचान्तरपाते पूर्वाशौचेन शुद्धिः।           | . 69                                    |
| ळाघवगौरवविवे वनम् ।                                                           | 91                                      |
| लब्बाशौचमध्ये गुर्वाशौचान्तरपात उत्तरेणीव शुद्धिः ।                           | "                                       |
| भन्न गोड़ानां सतभेदप्रदर्शनम् ।                                               | 60                                      |
| वम्पूर्णयाः सजातीययाराशीचयाः सङ्करे राजिशेषे दिनद्वथं प्रभाते दिनत्रयं        |                                         |
| पूर्वाशीचाधिकमाशीचम्।                                                         | 7) 69                                   |
| सविण्डाभौचमध्ये महागुरूणां मरणे उत्तरेणैव शुद्धिः ।                           | ,.                                      |
| सुतिकाया अग्निद्स्य मृतकस्तानां च न पूर्वेण शुद्धिः।                          | 98                                      |
| मात्राशौचमध्ये पितृमरणे पित्राशौचेन शुद्धिः ।                                 | "                                       |
| वित्राशीचमध्ये मार्मरणे पक्षिणीमभिन्याप्याधिकमाशीचम् ।                        | 39                                      |
| पञ्चमदिवसात्पूर्वमाभौवान्तरपाते पूर्वेण शुद्धिरन्यत्र तुत्तरेणेत्यर्वाचां मत- | **                                      |
| भेदप्रदर्शनपूर्वकं विवेचनम् ।                                                 | . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| तन्न मेथिकानां मसप्रदर्शनम् ।                                                 | 99                                      |
| गौडानां मतनिदर्शनम् ।                                                         | 50                                      |
| <mark>काशोचनिष्ठसाङ्कर्यनिरूपणम् ।</mark>                                     | . 99                                    |
| क्वचित्पूर्वापराशीचान्तिमदिनकृत्यमेकदैवेति प्रतिपादनम् ।                      | ७९                                      |
| आशीचे विधिनिषेधनिरूपणम् ।                                                     | ٤٤                                      |
| भाशीचे नित्यकर्मणां त्यागः ।                                                  | 19                                      |
| आशौचेऽग्निहात्रादीनामित्रसाध्यकर्मणां स्वकर्तृकत्वमुतान्यकर्नृकत्विसिति       | * *                                     |
| विस्तरेण निरूपणम् ।                                                           | 82                                      |
| वैश्वदेवस्याग्निसाध्यत्वेऽपि तत्र वचनान्नितृत्तिरिति कथनम् ।                  |                                         |
| स्रशीचे सन्ध्याविचारः ।                                                       | *1<br><b>≰</b> €                        |
|                                                                               | - Z                                     |

| विषयः ं                                                                      | पृष्ठसंख्य  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| द्वाद्वपर्यन्तमशौविस्वामिकं तत्साधितं चान्नम्रन्यकुळजेने ग्राह्यमिति कथन     | म् । ८६     |
| दातृभाक्त्रामंध्ये दातुरज्ञातृत्वे ज्ञानवता भाकतुरेव देाषः ।                 | 64          |
| उमाभ्यामप्यपरिज्ञाते न देश्यः।                                               | ,           |
| अञ्जचिस्वामिकेषु द्रव्यादिषु अञ्जचिस्वामिकत्वेनैवाञ्जचित्विति प्रतिपादनः     | <b>ξι</b> , |
| स्वयं गृह्यमाणेब्वञुचिस्वामिकेब्विप छवणादिषु न देशच इत्यभिधानम् ।            | 5           |
| अशौविस्वामिकमपि पण्यं मूल्येन गृहीतं न देशवादहम् ।                           | 66          |
| पितरि मृते वत्सरपर्यन्तं प्राप्तपितृभावाया मातुः श्राद्धं नैत्र कार्यम् ।    | 21          |
| मातरि मृतायां पित्थाद्धवर्जे श्राद्धान्तरं न कार्यम् ।                       | 9 9         |
| <b>अर्बोचकालास्पृ</b> दयत्वनिरूपणम् ।                                        | 91          |
| अपत्यजनने त्रैवर्णिकमातुर्दशाहमस्पृष्ठयस्वस् ।                               | <b></b>     |
| शूद्रायास्रये।दशाहमस्पृद्रयत्वम् ।                                           | 91          |
| सच्छूदाया दशाहमेवास्पुक्ष्यस्विमिति मैथिलमतम् ।                              | 91          |
| जननाकौचे पितुः सपत्नमातुश्च स्नानातपूर्वमस्पृत्रयत्वम् ।                     | 99          |
| अन्न गौड्दाक्षिणात्यमतप्रदर्शनम् ।                                           | 91          |
| पितुः प्रथमदिने सुतिकास्पर्धे दशरात्रमस्पृष्ठयत्वं द्वितीयादिदिने, शेषदिनानि |             |
| दस्पृद्वयत्वम् ।                                                             | ९०          |
| स्विण्डानां स्विकास्पर्धे स्नानादस्युक्यत्विनिवृत्तिः ।                      | 99          |
| मरणाद्योचे कियन्ति दिनान्यङ्गास्पृदयस्वितत्यत्र निर्णयः ।                    | 19          |
| सद्यःशीचनिरूपणम् ।                                                           | 29          |
| सद्यःशौचिमत्यत्र सद्यःपदार्थनिरुक्तिः ।                                      | 99          |
| ऋत्विद्रीक्षितादीनां तत्तत्कर्मणि सद्यःशौचम् ।                               | ९३          |
| ब्रतयज्ञविवाहादौ प्रारम्धे स्तकाभावः ।                                       | 68          |
| प्रारम्भवाद्दार्थनिर्देचनम् ।                                                | 99          |
| कारुकिलिपवैद्यादीनां तत्तत्कर्मणि नाशौचम् ।                                  | 99          |
| विवाह्यज्यारन्तराऽऽशौवपाते परद्वारा दापने दानुभाक्त्रोर्न देापः ।            | ९६          |
| दैवभये राष्ट्रोपण्डवादी पूर्वशङ्कुलिपते चान्ने नाशीचम् ।                     | 99          |
| दासदास्यादीनामनन्यसाध्ये तत्तत्क्रःणि स्नात्वीवास्पृश्यत्वनिवृत्तिः ।        | 12          |
| दासान्तेवासिप्रभृतीनां स्वामितुल्यमाशौचम् ।                                  | ,,          |
| दासानां पञ्चदशभेदकथनम् ।                                                     | . 19        |
| दासदास्यादीनामाभौचविषये दाक्षिणात्यानां वाचस्पतिमिश्राणाञ्च मतम् ।           | 90          |
| भूमिशुद्धिनिरूपणम् ।                                                         | 99          |
| <b>४द्</b> कशुद्धिनिरूपणम् ।                                                 | 805         |

|                     | विषय:                                                           | पृष्ठसंख्या |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|                     | स्वभावशुद्धिनिरूपणम् ।                                          | १०६         |
|                     | तेजसादिद्रव्यशुद्धिनिरूपणम् ।                                   | ११३         |
| Control of the last | अत्यन्ते।पहतानां शुद्धिनिरूपणम् ।                               | १२५         |
| ?                   | पकान्तशुद्धिनिरूपणम् ।                                          | १२६         |
|                     | देहादिशुद्धिनिरूपणम् ।                                          | १३३         |
|                     | प्रक्षालनादिशुद्धिनिरूपण <b>म्</b> ।                            | १३५         |
|                     | आचमनानुकल्पनिरूपगम् ।                                           | १४०         |
|                     | आचमनापपवादः ।                                                   | १४१         |
|                     | स्नानशुद्धिनिरूपणम् ।                                           | \$88        |
|                     | मुमु ुक्रत्यनिरूपणम् ।                                          | १५१         |
|                     | मृतकृत्यनिरूपणम् ।                                              | १५९         |
|                     | स्तिकामरणे कृत्यनिरूपणम् ।                                      | १७७         |
| 1                   | सहगमनानुगमनप्रकारनिरूपणम् ।                                     | १७९         |
|                     | प्रे। षितसृतकृत्यनिरूपणम् ।                                     | १८४         |
|                     | मरणिक्शेषे नारायणवलयादिनिरूपणम् ।                               | १९०         |
| 1                   | पञ्चकमरणे दाहप्रकारनिरूपणम् ।                                   | १९३         |
|                     | त्रिपुष्करसृते " ।                                              | १९५         |
|                     | त्रिपादर्शसृते "।                                               | १९६         |
|                     | कुष्टिमृतौ " । ।                                                | 660.        |
|                     | वैधदाहापवादः।                                                   | 298         |
|                     | <b>उ</b> दकदाननिर्ण: ।                                          | 888         |
|                     | उदकदानानधिकारिनिर्णयः ।                                         | 203         |
|                     | विण्डद्दानादिकृत्यनिरूपणम् ।                                    | 208         |
|                     | नवश्राद्धनिरूपणम् ।                                             | 2 8 8       |
|                     | आशौचान्त्यदिनकृत्यनिरूणम् ।                                     | <b>२१६</b>  |
|                     | एकाद्याहिकद्वत्यनिरूपणम् ।                                      | 280         |
|                     | मृतद्ययादानविधिनिरूपणम् ।                                       | 223         |
|                     | वृषेत्रतर्गं निरूपणम् ।                                         | 224         |
|                     | राइमधाद्धनिरूपणम् ।                                             | 230         |
|                     | सविण्डीकरणनिरूपणम् ।                                            | •           |
|                     | तत्र केषाबिनमते संवाजनस्य प्राधान्यं आद्धस्याङ्गत्वस्थनम् ।     | <b>235</b>  |
|                     | श्राद्धस्यैव प्राधान्यं हंये।जनन्तु तद्कृमिति मतान्तरप्रदर्शनम् | 233         |
|                     | A toll a said . let al da alad                                  | २३४         |

| पृष्ठसंख्या |
|-------------|
| 239         |
| २३६         |
| ,,          |
| २३७         |
| **          |
| 91          |
| २३८         |
| "           |
| ,,          |
| ,,          |
| ,,          |
| 19          |
| 236         |
| 280         |
| 483         |
| तेरूपणम् "  |
| 188         |
|             |

इति वीरमिन्ने।दयशुद्धिप्रकाशस्य विषयानुक्रमणिका ।

प्राप्तिस्थानम्— चौरवम्बा-संस्कृत-पुस्तकालय, बनारस सिटी।

#### ग्रथ

# वीरमित्रोदयशुद्धिप्रकाशः।

कोपाटोपनटःसटोद्भटमटद् भ्रभीषणभूकुारेः भ्राम्यद्भैरवद्दष्टि निर्भरनमद्द्वीकरोर्वीधरम्। गीर्वाणारिवपुर्विपाटविकटाभोगत्रुटद्वाटक ब्रह्माण्डोरुकटाह्कोटि नृहरेरब्यादपूर्वे वपुः॥ १॥ सटाप्रव्ययेन्दुस्रवद्मृतबिन्दुप्रतिबलन्-<mark>महादैत्यारस्भस्</mark>फुरितगुरुसंरम्भरभसः । लिहन्नाशाचकं हुतवहशिखावद्रसनया नृसिंहो रंहोभिईमयतु मदंहो मदकलम् ॥ २ ॥ संसारध्वंसिकंसप्रमुखसुररिषुप्रांशुवंशावतंस• भ्रशी वंशीधरो वः प्रचुरयतु चिरं शं स राधारिरंसी । यच्चूडा रूढगूढस्मितमधुरमुखाम्भोजशोभां दिरक्धुः र्गुञ्जाभिः सानुरागालिकनिकटनटबन्द्रकव्यक्तचक्षुः ॥ ३ ॥ ळीळाञ्चान्तिविसपेदम्बरतया व्यत्रार्द्धकान्तं पदः <mark>न्यासन्बञ्चदुदञ्चदद्रिवसुधाभोगीन्द्रकूर्माधिपम्।</mark> फूत्कारस्फुरदुत्पतत्फणिकुलं रिङ्गज्जटाताङन-ध्मातब्योमगभीरदुन्दुभि नटन्नब्यात्स वो धूर्जटिः ॥ 🛭 ॥ कुम्भोद्भ्रान्तमधुव<mark>्वतावल्चिवलकुङ्कारको</mark>लाइलैः <mark>शुण्डास्फालनविह्वलैः स्तुत इव ब्याल</mark>ैर्वियःप्राविभिः । मज्जत्कुम्भमहावगाहनकृतारम्भो महाम्भोनिधौ हेरम्बः क्रियतां कृताम्बरकरालम्बश्चिरं वः शिवम् ॥ ५ ॥ समन्तात्पदयन्ती समसमयमेव त्रिभुवनं त्रिभिनेंत्रेहेंभिईशभिरपि पान्ती दश दिशः। दधाना पारीन्द्रोपरि चरणमेकं परपदा-हतारिवीं हन्यान्महिषमधनी मोहमहिषम् ॥ ६ ॥

वामान् भिन्दन्नवामान् भुवमनुसुखयन् प्रयन्नार्थेकामान् श्रीमान् भीमानुकारी बहलबलभरैमेंदिनीमल्लनामा । बासीदाशीविषेन्द्रयुतिधवलयशा भूपचक्रावतं<mark>सः</mark> भीकाशीराजवंशे विधुरिव जलधे। सर्वभूसार्वभौमः॥ ७॥ संग्रामग्रामकामो निरुपममहिमा सस्वविश्रामधाम कामन्नेवारिचकं सिहिर इव तमो विकमोरुक्रमेण। सारैर्भेरोकदारैरपर इव गिरिमेंदिनीमल्छनेन प्रख्यातः श्लोणिचके समजनि नृपतिमैदिनीमञ्खनामा ॥<॥ निर्थ्यद्भिस्तर्जयद्भिविधुमिव जगतीमर्जुनामैर्यशोभिः सम्पूर्यावार्यवीयों विशिखवितरणैरर्जुनो दुर्जनानाम्। साम्राज्योपार्जनश्रीरगणितगुणभूरर्जुनप्रांशुबाहु-र्नाम्नाऽभृदर्जुनोऽस्माम्नरपतिरतुलो मेदिनीमल्लभूपात् ॥**४॥** बुद्धिः गुद्धिमती क्षमा निरुपमा विद्यानवद्या मनो गास्भीर्यैकनिकेतनं वितरणं दीनार्तिनिर्दारणम् । <mark>आसीदर्जुनभूपतेर्विद्घतो विद्रावणं विद्विषा</mark>ं भूमीनामवनं च कारणगुणात्कार्यं यशोऽप्यर्ज्जनम् ॥ १०॥ तस्मादाविरभूत्रभृतमहिमा भूमीपतेरर्जुनात् सौजन्यैकनिधिगुँगैरनवधिर्छावण्यवारांनिधिः। भिन्दन् दुर्जनमर्ज्ञयन् बहु यद्याः प्रौदप्रतापोद्ये र्दुर्जेय<mark>ो मलखाननामनिखिलक्ष्मामण्डलाखण्डलः ॥ ११ ॥</mark> यस्मिन् शास्ति नीतिभिः क्षितिमिमां निर्वेरमासीजागत् पारीन्द्रेण समं करीन्द्ररमसारम्भोऽपि सम्मावितः। दयेनः क्रीडित कोतुकी रम विहगैश्चिकीड नक्रैईपः र्कि वान्यद्रहनेऽभवत्सह मृगैः शार्दूलविकीडितम् ॥ १२॥

हिमविश्वद्यशोभिशोभिताशो
महिमतिरोहितवारिधिप्रभावः ।
समजिन मळखानतः प्रतापै
स्मिजनि मळखानतः प्रतापै
स्मिजगित रुद्र इच प्रतापरुद्रः ॥ १३ ॥
शुचि धनमिथानि सहसा यशसा सममानने गुणो जगतः ।
पुत्रे भूरभिद्धे चेतो रुद्रे प्रतापरुद्रेण ॥ १४ ॥
जातः प्रतापरुद्रात्ससमुद्रां पाळयत्रवनीम् ।
कृतिरिपुकाननदाहो मधुकरसाहो महीपितः शुशुभे ॥ १५ ॥

पृथुः पुण्याभोगैविहितहितयोगैरनुद्यत्-खलायोगैयोंगैः कृतसुकृतियोगैरपि गुरुः। भुजस्तम्भालम्बालसञ्चितविद्वम्भरतया बभौ प्रौढोत्स्ना<mark>हः स मधुकरसाहः</mark> क्षितिपतिः ॥ १६ ॥ प्रजागणकजापहो द्युतिमहोदयाविष्कृतः सुघांग्रुरिव मांसळो रसमरैः समारञ्जनः । प्रदीप्तकुमुदावालार्क्षेजपतिश्च न क्षत्रपो नृपो जयति सःक्षपो मधुकरः कृतारित्रपः ॥ १७॥ विन्यस्य वीरसिंहे भूपतिसिंहे महीभारम्। श्वानानलमलदाहो मधुकरसाहो दिवं भेजे ॥ १८॥ <mark>अन्तर्गम्भीरतान्ध्रुकृतस्राह्महानिधिर्</mark>हाहिता<mark>शेषबन्धु</mark> र्बुन्दे<mark>लानन्द्</mark>सिन्धुः सुललितललनालोचनेन्दीवरेन्दुः । भूमङ्गीलेशमङ्गीकतरिपुनिवहो नृस्यसङ्गीतरङ्गी सन्मातङ्गी तुरङ्गी घरणिपतिरभूद्वीर्रासहो नृसिंहः॥ १९॥ अमुख्य प्रस्थाने स्रति सपदि नानेभनिवहै रिहैंकोऽपि द्वेषी न खलु रणरोषी समजानि । परं तस्थी दुःस्थो गहनकुहरस्थोऽपि भयतः क्षिपन्न्तुचैर्दिक्षु भ्रमितचकितं चक्षुरमितः॥ २०॥ दानं कल्पमहीकहोपीर यशः क्षीरोदनीरोपिर प्रज्ञा शकपुरोहितोपरि महासारोऽपि मेरूपरि। दावामेरुपरि प्रतापगरिमा कामोपरि श्रीरभूत् सिंहातिक्रमवीर्रासहित्यतेः कि कि न कस्योपिर ॥ २१ ॥ दानैरधिनमधनाविरहिणं प्रत्यर्थिनं च क्षणात् कुर्वाणे सति वीर्रासहिनिखिलक्ष्मामण्डलाखण्डले । कामं चेतिस कामधेनुरतनोत्करुपद्रुमः करिपतं मोघीभृतज्ञानिः समाश्रितखानिश्चिन्तां च चिन्तामाणिः ॥२२॥ म्रामं म्राममसंभ्रमं त्रिजगतीचकाणि चक्रे चिरा च्चारं शीलितविष्णुपादपदवी ब्रह्माण्डभाण्डोपरि । <mark>ब्रह्माण्डं निजमण्डमण्डलमिवाच्छाचैव सेवाधुना</mark> विद्वेषामपि यस्य भास्वरयञ्चोहंसी वतंसीयति ॥ २३ ॥ जलकाणिकामिव जलधि कणामिव कनकावलं मनुते। जुपसिंहवीरसिंहो वितरणरंहो यदा तन्तते ॥ २४ ॥

यदा भवति कुण्डलीकृतमहाधनुर्मण्डल <mark>स्तदा नयनताण्डवत्रु</mark>दितखाण्डवः पाण्डवः । मनो वितरणोरसुकं वहति वीरसिंहो यदा <mark>तदा पुनरुदारघीरयमवर्णि कर्णो जनैः ॥ २५ ॥</mark> <mark>शौर्यादार्थगभीरता</mark>धृतिद्यादानादिनानागुणा <mark>जुर्वोंदुर्वहभारवत्यहिपतिस्पर्द्धालदोःशालिनि ।</mark> संयोज्येव जुहारसिंहधरणीधौरेयचूडामणी मन्जन् ब्रह्मणि वीर्रासहसुकृती तस्थौ स्वयं निर्गुणः ॥ २६ ॥ नद्यः स्वादुजला दुमाश्च सुफला भूहर्वरा भृसुरा वेद्घ्वानविध्यमानदुरिता लोका विद्योका बुभुः। राजन्नीतिनिरीतिरीति पितरीवोर्षीमिमां शासति <mark>श्रीमद्वीरजुहारसिंहनृपती भ्रमङ्गभग्नद्विषि ॥ २७ ॥</mark> <mark>संग्रामोत्कटताण्डवोद्घटभटैरारब्धहेलाहठै</mark> श्चण्डाडम्बरपूरिताम्बरतटक्षीराब्धिगोत्राऽवटैः । भूभृत्सिहजुहारासिंहघरणीजाने। प्रयाणे रणे शौर्यौदार्यधनोऽपि को जुधरणीचके न चक्रे भयम् ॥२८॥ <mark>तावद्वीरगमीरहुङ्कतिरवस्तावद्गजाडम्बर</mark> <mark>स्तावत्तुङ्गतुरङ्गरिङ्गणचमत्कारञ्चमुनामपि ।</mark> तावत्तोयमहामहीभृद्रवीदुर्गेप्रहो विद्विषां यावन्नैव जुहारसिंहनृपतिर्युद्धाय बद्धोत्सवः ॥ २९ ॥ अयं यदि महामना वितरणाय घत्ते घियं भियं कनकभूघरोऽञ्जति हियं च कर्णोऽटति। दधीचिरपचीयते बिलरलीकरपायते तदातिमलिनायते स किल करपभूमिरुद्दः ॥ ३०॥ <mark>प्रासादागतङ्गगनागमणिभूदानादिनानातपः</mark> प्रागल्भ्येन महेन्द्रचन्द्रवरुणब्रह्मेश्विष्णुस्थली । प्राचण्ड्येन जिता मिता वसुमती कोदण्डदोईण्डयो <mark>जीगर्तीति जुद्दारसिं</mark>हनृपतिः कुत्र प्रतीपो न वा ॥ ३१ ॥ ब्रह्माभूषतुराननः स्मरहरः पञ्चाननः षण्मुखः <mark>स्कन्दो भू</mark>पजुहारसिंहयद्यसे गानोत्सवेऽत्युत्सुकः। तस्यामोगमुदीस्य भूधरनमोनद्यक्षिलोकी दिशः सप्तद्वीपमयी मदी च विधिना विश्वेन निर्वाहिताः ॥ ३२ ॥

तुङ्गत्वाद्नवाष्य दैवततरोः पुष्पाणि सर्वाः समं श्रीमद्वीरजुहारसिंहनृपतेर्हानं समानं जगुः। बीडादुर्वहभारनिर्भरनमद्रीवे तु देवद्रुमे <mark>इ</mark>लाघन्ते सुलभायमानकुसुमास्तं भूरि देवस्त्रियः ॥ ३३ ॥ भीमो यः सहदेव एव पृतनादुई र्षपाइवीं लस-च्छ्रीभू<mark>मी नकुलः सदार्ज्जनमहाख्यातिः क्षमामण्डले ।</mark> कर्णश्रीकृतवर्मभीष्मघटनाशौटीर्यदुर्योधनो रोषादेव युधिष्ठिरो यदि भवेत्कः स्यादमुष्याय्रतः॥ ३४॥ सत्कीर्तिप्रामदामाभरणभृतजगद्विक्रमादित्यनामा धाम्ना भूमा महिमा विघटितरिपुणा विक्रमोपक्रमेण। सुवां<mark>गुः पीवरांसः वृथुभुजपरिघस्तस्य वंशावतंस</mark>ो विश्वोदञ्चत्प्रशंसो गुणिगणहृदयानन्दनो नन्दनोऽभृत् ॥३५॥ आञापूर्ति च कुर्वेन् करवितरणतः पद्मिनीप्राणबन्धुः प्रोद्यद्विष्याम्बरश्रीः स्फुटमहिमरुचिः सर्वदाध्वस्तदोषः। <mark>जम्भारातेरिहोच्चैरचळसमुद्यात्सु</mark>प्रभातप्रकाशी पुत्रो राज्ञः पवित्रो रचयति सुदिनं विक्रमादित्य एव ॥३६॥ सार्थोंकुर्वन्निरर्थोंकृतसुरविटपी चार्थिसार्थे निजार्थे <mark>र्ब्धर्थीभृता</mark>रिपृथ्वीपीतरमरगुरुस्पीद्वविद्धरणुबुद्धिः । मानैयानादिदानैर्वदुविधगुणिभिगीयते यः समायां <mark>प्रातर्जातः स भूपः सुकविकुलमुदे विक्रमादित्य एव ॥३७॥</mark> दानं दीनमनोरथावधि रणारम्भोऽरिनाद्यावधि क्रोधो वागवधि प्रतापयद्यसोः पन्या दिगन्तावधि । दाक्षिण्यं क्षितिरक्षणावाधि हरी भक्तिश्च जीवावधि ब्या छुप्तावधि वीरविक्रमरवेः श्रेयः परं वर्द्धते ॥ ३८ ॥ हेमाद्रेः श्रियमन्यथैव कुरुते चक्रे च गौरीं ततुं कैलासोपरि शोमते पटयति स्पष्टं च दिक्काण्डलम् । मोगीन्द्रं न द्घे श्रुती वत जटागृहां च गङ्गां व्यघा <mark>ढळोकानामयमी**६**वरोऽस्य यशसस्त्रैदवर्षमु</mark>ज्जूम्मते ॥३९॥ भागोपाचलमौलिमण्डलमणिः श्रीदूरवारान्वये श्रीहंसोदयहंसपण्डित इति वयातो द्विजाधीश्वरः। यं लक्ष्मिक्ष सरस्वती च विगतद्वन्द्वं चिरं भेज्तु भौकारं रमसात्समानमुभयोः साम्राऽपमायं गुणैः॥ ४०॥ पटु दिश्च विदिश्च कुर्वतीनां नटलीलां स्फुटकीर्तिनतंकीनाम् ।

**स्फुरद्ध्वरधूमधोरणीह च्युतवेणीति जनैरमानि यस्य** ॥ ४१ ॥ ततो नल इवारणेरतुलधामभूर्भूभुजां शिरोमणिखरामणिर्धरणिनामवामञ्जवः। रणी बहुगुणी धनी भुवि वनीपकश्रीखनी रमारमणमिश्रणी परद्युराममिश्रोऽजनि ॥ ४२॥ येनागत्य पुरा पुरारिनगरे विद्याऽनवद्याऽर्ज्जिता भीचण्डीदवरमग्निहोत्रितिलकं लब्ध्वा गरीयोगुरुम्। शुद्धा सेव महोद्यमेन बहुधा भान्ती भवन्ती स्थिर। तद्वंदयेषु कियन कल्पलतिकेबाद्यापि सूते फलम् ॥ ४३ ॥ बास्यारविन्दम् जुपास्य गुरोरपास्यः <mark>ळास्यं चतुर्मुखमुखेषु सरस्वतीह ।</mark> सालङ्कातिश्च सरसा च गुणान्विता च यस्याऽऽतनोति रसनोपीर ताण्डवानि ॥ ४४ ॥ <mark>अक्के लोमलतेव सीमनि इग्रोरेकैव रेखाञ्जनी</mark> **कस्तूरी** मकरीव भालफलके घारेव मूर्द्धालकी । ऊर्षे भृङ्गपरम्परेव कवरीसीरम्यळोभाकुळा <mark>यस्यैवाध्वरधूमधोरणिरभूदाञाकुरङ्गीढ्यः ॥ ४५ ॥</mark> सुभासुरयशोनिघः सुनिरवद्यविद्यानिघेः सुचारुकवितानिधेः स्मृतिनिधेः श्रुतिश्रीनिधेः। अयं सुकृतगौरवात्परशुरामामिश्राद् गुणै रनूनमहिमा पितुर्जगित मित्रमिश्रोऽज्ञनि ॥ ४६ ॥ धर्मार्थेकनिकेतनं विधिमयं कर्मावलीदर्शनं <del>स्मृत्यम्मोजमहोदयं</del> श्रुतिमयं श्रीवीरामेत्रो<mark>द्यम् ।</mark> द्राक्सिद्धीकृतशुद्धांसिद्धिशतया श्रीवीर्रासदा तेने विद्वमुदे पुरे पुरिमदः श्रीमित्रामिश्रः कृती ॥ ४७ ॥ भूमण्डलाखण्डलबीरसिंहनुपाइया हंसकुलावतंसः। श्रोमित्रमिश्रः कृतगुद्धबुद्धिः ग्रुद्धिप्रकाशं विशदीकरोति ॥४८॥ आदौ शुद्धिस्वरूपोक्तिस्तद्भेदोऽथ विवेचितः। रजस्वलाशी।चिविधस्ततस्तद्धमंकीर्तनम् ॥ रजोविशेषतः शुद्धिविशेषोऽथ निरूपितः। गर्भेच्युतावशीचं च बालाद्याशीचमेव च ॥ स्त्रयाशीचं चाथ कथितं सम्पूर्णाशीचमेव च। <mark>अथासापिण्डाद्</mark>याँचं तु सगुणागुणभेद्तः।

ब्यवस्था कथिता वर्णसन्निपाते\$्यशुद्धता ॥ कथिताथ विदेशस्थाशीचं सम्यङ्निकपितम्। मृत्योर्षिशेषेऽशौचं च शवानुगमने तथा॥ तन्निर्हाराञ्ज्वित्वं च तथाशीचस्य सङ्करः। विधिश्चाय निषेधश्च तथाशौच निरुपितौ ॥ महागुरुनिपाते च विशिष्याशौचकीर्तनम्। अशोचकाळारपृश्यत्वनिर्णयस्तद्नन्तरम् ॥ सद्यः शौचं तथा भूमिशुद्धिश्चापि निरूपिता । उद्कर्य तथा शुद्धिः स्वभावेन च शुद्धयः॥ तैजसादिद्रव्यञ्जिरस्यन्तोपहते तथा। <mark>शुद्धिरुकाथ प</mark>कान्नशुद्धिश्चापि निद्धपिता ॥ देहर्जाद्धरथ प्रोक्ताततः प्रक्षालनादिना । श्रद्धिरुकाथ शारीरं शौचं चापि निरूपितम् ॥ तत आचमनस्याथ कल्पश्च सुनिक्रपितः। अपवादश्च तस्याथ स्नानशुद्धिस्ततः परम्॥ मुमूर्ष्करयं च ततः असङ्गन निरूपितम्। आहिताग्रों मृते मर्खे इत्यं कारायशाखिभि: ॥ निकपितं तथा स्मार्ताग्नियुक्ते तन्निकपितम्। तथा बहुचशाखीये श्रीताग्निसहिते मृते । <mark>कृत्यं निरूपितं स्मार्ताञ्चियुक्तेऽपि मृते तथा॥</mark> छन्दोगेये ततः श्रीताग्नियुक्ते सृतके सति। कथितं तन्त्रतः स्मार्ताप्रियुक्तेऽस्मिन् मृते तथा ॥ सर्वेषां च निरशीनां मृतौ कृत्यं निर्वापितम् । स्तिकानां मृतौ क्रत्यविशेषोऽथ निरूपितः ॥ रजस्वलामृतौ चाथ गर्मिण्याश्च मृतौ तथा। मर्त्रा सह सतीनां च गमनेऽनुगतौ तथा ॥ प्रकारश्चिन्तितः पश्चात्त्रोषिते मृतके स्रति । क्रत्यप्रकारो निपुणं विस्तरेण निकापितः॥ मृतेविशेषे कृत्यानां विशेषोऽथ प्रपञ्चितः। तत्रादै। कथितः सम्यङ्नारायणबलेविधः ॥ सर्पदंशकृती क्रत्यविशेषोऽथ सुभाषितः। पञ्चकान्तर्मृतौ पञ्चारित्रपुष्करमृतौ तथा॥

अथ त्रिपादमरणे तद्विशेषो निक्किपतः।
व्याव्रादिना मृतौ दानान्यथोकानि पृथक् पृथक्॥
ततः सिळळदानोक्तिरिधसञ्चयनं ततः।
नवश्राद्धमथाशौचान्तादृक्तयं निक्किपतम्॥
एकादशाद्विकश्राद्धान्यनुप्रोक्तान्यनन्तरम्।
मृतश्रयादानविधिर्वृषोत्सर्गस्ततः परम्॥
षोडशश्राद्धकथनमुदकुम्भाविधिस्ततः।
सिपण्डीकरणं चाथ विस्तरेण निक्किपतम्॥
शुद्धिश्रकाश एतस्मिन्नर्था एते महाश्रयैः।
प्रसकानुश्रसक्तान्ये मित्रमिश्रैः प्रकाशिताः॥

तत्र द्यादिनां माशोचसंसर्गा मावः । आशोचं च सन्ध्यापश्चमहाः यश्चादिकमानिधकारसम्पादकोऽतिशयविशेषः। स च चेतने जननमः रणास्पृश्यस्पर्शाद्यादितोऽदृष्ट्यिशेष एव, ताम्नकांस्याद्यचेतने तु प्रोक्षः णादिजन्यो ब्रीहिष्विव चाण्डालाद्यस्पर्शादिजन्योऽम्लादिसंसः गंनाश्यश्चाधेयशक्तिविशेषो न श्वदृष्टं, तस्य चेतनगुणस्वात् । उभयत्राः पि वा चेतनाचेतनयोधमाऽधमाविलश्चणाधेयशक्तिविशेष एवातिशयः । तस्य सुखदुःखान्यतरजनकत्वे प्रमाणाभावेन धर्माधर्मेकपत्वाभावात् । (१) अस्तु वा तत्तवाण्डालाद्यस्पृश्यसंसर्गोत्पत्तिकालीनयावदम्लादिसं

<sup>(</sup>१) अत्र ताम्रादावम्छसंयोगे सत्यप्यस्पृश्यसंसगांधसमयध्यंसस्य सस्येन तदानीआश्चान्त्वक्यवहाराभावाद् विशिष्टान्तं ध्वंसविशेषणतयोपात्तम् । तथा च तदानी यावदः
भावान्तर्गताम्छसंयोगप्रागमावस्यासत्त्वाक निरुक्तव्यवहारापात्तः । ध्वंसात्यन्ताभावः
योध्वंसविरहेणास्पृश्यसंधर्गीत्पत्तिकाळीनयोस्तयोरम्छसंयोगकाळेऽपि सस्वेन तदानीम्प्यः
शुक्तित्वक्यवहारावित्तिरिति यावत्पदोपादानम् । मेदचिद्रताभावकूटानिवेशे गौबवाद् संसर्गपदं कृटळाघवार्थम् । अतीतप्रागमावभाविध्वंसघिदतकूटस्य कस्यापि ताम्रादेरसस्याद्
कदापि कुत्राप्यशुक्तित्वव्यवहारो न स्यादिति काळीनान्तं संसर्गभावाविशेषणम् । चण्डाः
ळस्पशिक्षणे तत्पूर्वक्षणवाऽद्युक्तित्वव्यवहारवारणाय विशेष्यद्छम् । न च निरुक्तकाळीनत्व
विशिष्टाम्छादिसंसर्गभावकूटिविवक्षणात्रोक्तदोष इति वाच्यम् । तथाविवक्षणे चाण्डास्यश्वीद्वितीयादिक्षणेऽपि अञ्चित्वव्यवहारो न स्यात् , निरुक्तीत्पत्तिकाळीनस्वविशिष्ठकूटस्य
द्वितीयादिक्षणेऽपि अञ्चित्वव्यवहारो न स्यात् , निरुक्तीत्पत्तिकाळीनस्वविशिष्ठकूटस्य
द्वितीयादिक्षणेऽपि अञ्चित्वव्यवहारो न स्यात् , निरुक्तीत्पत्तिकाळीनस्वविशिष्ठकूटस्य
द्वितीयादिक्षणेऽप्रस्वात् । अनुगमधात्र—अस्पृश्यसंधर्गात्पत्तिचंत्रपत्तिकाळीनस्वविशिष्ठक्र्यस्य
द्वितीयादिक्षणेऽप्रस्वात् । अनुगमधात्र—अस्पृश्यसंधर्गात्पत्तिचंत्रपत्तिकाळीनस्वविशिष्ठक्र्यस्य
कतावच्छेदकत्व स्वप्रतियोग्युत्पत्तिकाळीनाम्छादिसंसर्गाभात्वाविष्ठक्रानुयोगिताकपर्यापि
कत्वाभसंवन्तेति सङ्क्षेप इति ।

सर्गाभावविशिष्टस्तत्त्वचाण्डालाद्यस्पृश्यसंसर्गाद्यसमयध्वंस एवसः। अतश्च युक्तं सर्वेषाममीषां तत्तत्ताम्नकांस्यादिद्वव्याङ्गकसन्ध्यादिसुकतः विरोधित्वादाशोचपद्वाच्यत्वम् । अतस्तत्संसर्गाद्यभाव एव शोचिमिः ति सिद्धम्। हारलतादयोऽप्येषम् ।

रुद्रषराद्यस्तु शुद्धशुद्धोरुभयोरपि भावरूपत्वमेव न त्वितरस्येतराः

भावत्वं विनिगमकाभावादित्याहुः।

तत्र शौचस्यातिरिकतःवे चाण्डालादिस्पर्शनिमित्तकस्नानाचमन्नादेस्तरजन्याशौचनिवर्तकःवेनोभयवादिसिद्धस्य शौचव्यक्तवन्तरहे तुःत्वकहपनापक्तेः । अन्यथा "चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यात्"हःयादिप्रायन्ति अर्थते प्रायम्भाववत्येव लाधवा । अर्थतत्र पापाभाववत्येव लाधवा च्छुद्धिपद्रयोगो न तु पुण्यान्तरोत्पिक्तिः, गौरवापकेरिति प्रकृतेऽपि दीयतां दृष्टिः। अत एव न कर्माङ्गाचमनादौ शुद्धिपद्रयोगः। तस्य प्रयाजादिवद्याद्यकारकत्वादिति दिक् ।

तत्र शुद्धिभेदानाह ।

बिविधमेव शौचं भवति बाह्यमाभ्यन्तरं च। तत्र बाह्यं त्रिविधं कुलशौचमर्थशौचं शारीरं च, स्तकमृतकयोर्दशरात्रमुभयतः कुलस्याशौचम्। आभ्यन्तरं भावशुद्धिः। अर्थशौचं द्रव्यशुद्धिः। शारीरं=अस्पृश्यस्पर्शनाः खशौचाभावः। तत्र कुलशौचप्रतियोगिनमाह स्तकेति । उभयतः=उभयोः स्तकमृतकयोरित्यन्वयः। दशरात्रामिति प्रयहादेरप्युपलक्षकम् । स्तकाः दिग्रहणं रजस्वलादेष्ठपलक्षकम् । न च तच्छारीरान्तःपाति, मनुनाः जननाद्यशौचप्रकरणे रजस्वलाशौचस्याभिहितन्वात्। न च रजस्वलाशौचस्य स्त्रीमात्रानेष्ठत्वेन कथं कुलाशौचन्तःपातिन्वं, प्रथमादिः मासीयगर्भस्रायाशौचवत्रस्त्रीमात्रानेष्ठत्वेऽपि कुलाशौचन्वोपपचेः। कुलाशौचत्वं च तादश्वयवहारविषयत्वमेव मन्त्रलक्षणादिवदिति निवन्धकाराः। अत्र चाशौचे निमित्तानिश्चय पव प्रयोजको न तु निमित्तोन्थ्यप्रस्त्रेच प्रयोजकत्वात्। किच।

अञ्चातस्य जननादेराशौचनिमित्तत्वे देशान्तरीयनिमित्तशङ्कया सर्वदा विहितकमानुष्ठानं न स्थात्। अत एव देशान्तरातं अत्वाः द्वादो अत्वेत्युक्तम्। एवं च निमित्तनिश्चयस्यैवाशौचप्रयोजकत्वे सिद्धे दशाहाभ्यन्तरे तिशिश्चये न्यायेन प्राप्तस्यापि तत एवाशौचितिनगणनस्य वचनाद्वाधः। किन्तृत्वितिनमारभ्येव गणनम्। एवमन्यत्रानि न्यायेनान्यथा प्राप्तौ अन्यथात्वं वाचनिकं द्वष्टन्यम्।

अथ रजस्वलाशौचम् ।

तत्र रजःस्वद्भपोत्पिचस्तावत्सप्तऋषिमते ।
दश्चवर्षाधिका कन्या भवत्येव रजस्वला ॥
बिहःपुष्पास्फुटीभादन्तः पुष्पं स्फुरत्यि ।
बिहदीपशिकायोगाङ्गेदः कोशस्य दश्यते ॥

तथा—

वर्षद्वादशकाद्ध्वं यदि पुष्पं बहिनं हि। अन्तःपुष्पं भवश्येव पनसोदुम्बरादिवत्॥ अतस्तु तत्र कुर्वीत तरसङ्गं बुद्धिमाष्टरः। रजोनिमित्तमाशौचमाहः।

वशिष्ठः ।

रजस्वला त्रिरात्रमशुचिर्मवति । अत्र रजोनिश्चयस्यैवाशौचिनिमिः चतेत्युकम् ।

प्रजापतिरपि ।

अविद्याते मले सा चेन्मलघद्वसना यदि । कृतं गेहेषु जुष्टं स्थाच्छुद्धिस्तस्यास्त्रिरात्रतः ॥ निःसन्दिग्धे परिद्याते आर्तवे द्युद्धिकारणम् । सन्देहमात्रे स्नानं स्यादित्युवाच प्रजापतिः ॥

में हे दिवाते सित स्त्री यदि मलवद्वसना भवेतदा तया चेद् गृहे कि खित्कार्य छतं स्थात् तज्ज्ञष्टमेव शुच्येवेत्यर्थः। आतंवे परिवाते तस्यास्त्रितात्रतः शुद्धिः, स्नानं स्थात् शुद्धिकारणिमत्यन्वयः। रात्री तु तिक्षिश्चये यदि अर्द्धरात्रात्पूर्वे रजोदर्शनं तदा पूर्वदिनम्। जन्वे चेदुः तरिमत्येकः पक्षः। रात्रि त्रिभागां कृत्वा तृतीयभागेनोत्तरं नो चेत् पूर्वे इति द्वितीयः। यामत्रये चेत्पूर्वे चतुर्थे परिमिति तृतीयः। उदयात्पूर्वे चतुर्थे दिनम्, अर्ध्वेचेदुत्तरिमिति चतुर्थः।

कश्यपः ।

अर्द्धरात्रावाधिः कालः स्तकादौ विधीयते । रात्रि कुर्यात्त्रिभागां तु द्वौ भागौ पूर्व एव तु ॥ उत्तरोऽशः प्रभातेन योज्यते ऋतुस्तके।

कारयायनः ।

राज्याश्चतुर्थभागात्त्राग्यदि वाससि योषितः।
मळः स्याचेत्रिभागेण पूर्वेणाहा विद्युध्यति।
अर्थाच्चतुर्थभागे चेदुत्तरेणेति छभ्यते।

तथा कश्यप एव ।
रात्रावेष समुत्पन्ने मृते रज्ञसि स्तके ।
पूर्वमेव दिनं प्राद्यं यावनाम्युदितो रविः ॥
एषां पक्षाणां देशाचाराद्वघवस्था ।
अय रजस्वलावमीः ।

रजस्वला त्रिरात्रमशुचिर्भवति, सा नाञ्चीत, नाभ्यञ्जीत, नाष्सु स्नायात्, अधः श्रयीत, न दिवा स्वप्यात्, न प्रहान्निरीक्षेत, नार्गिन स्पृशेत्, न रज्जुं सृजेत्, न दन्तान्धावयेत्, न हसेत्, न किञ्चिदाः चरेत्, अखर्वेण पात्रेण पिबेत्, नाञ्जलिना पिबेत्, न पात्रेण लोहिताः यसेन चेति । मर्नपारिजातादौ द्व । अञ्जलिना वा पिबेत्पात्रेण लोहितायः सेन पिबेदिति पाटः । अत्र बर्वेणेति खर्वस्य स्कृमस्य मृन्मयस्य प्रतिः पेधः । बर्वो वामहस्त इति रत्नकरः । लोहितायसं ताम्रम् ।

वैठीनसिः ।

न नजानिक्रन्तयेत्रोपमार्जयेत् , न स्रजं स्जेत् , न गम्धान्सेवेत, न पर्णेन पिवेन्न गोपिथेनेति । गोपीयो गोवन्मुखेन पानम् । हारीतः ।

भूमौ कार्णायसे मृन्मये वाऽरनीयात् । कार्णायसम्=अयःपात्रम् । भक्तिराः ।

इस्तेऽइनीयान्मुन्मये वा हविर्भुक् क्षितिशायिनी।
स्मृतिमञ्जय्याम्।

तस्मादुद्द्या सार्क नैकगेहे तु संवसेत्।
प्रतिप्रहं च संवादमस्या अत्रं च वर्जयेत्॥
रजस्वलां पितर्गव्छेच्चाण्डालो जायते सुतः।
आतंवाभिष्लुतास्नाताजातस्त्वण्सु मरिष्यति॥
तेलेनाभ्यञ्जनं कुर्यात्कुष्ठरोगी प्रजायते।
आतंवे चेत्सनेद् भूमिं स्वल्पायुर्जायते नरः॥
नेत्रयोरञ्जनं कुर्यात्काणो वान्धस्त्र जायते।
पुष्पिणी दन्तधावी स्याज्जायते द्यावदन्तकः॥
नद्यानां कृत्तनं कुर्यात् कुन्यी जायते सुतः।
ऋतो रज्वादिकच्छेदं कुर्यात्क्रीवः प्रजायते॥
तन्त्नां स्वजते रज्जुमुद्धन्धनमृतो भवेत्।
पर्णपात्रेऽश्वमद्दनीयाद्दनमादी तेन जायते॥
खर्वे शरावे सुर्ज्ञीयाद्वामनो चा प्रजायते।

उद्द्वा पळळं क्षे।द्रं गन्धं पुष्पं घृतं त्यजेत् ॥ प्रवासं सार्तवा नारी ग्रहाणामीक्षणं त्वजेत्।

एते च गन्धादिनिषेधा द्वितीयादिरजोदर्शनविषया। प्रथमे तद् पवादस्य संस्कारप्रकाशे उक्तत्वात्।

अत्र च चण्डालस्पर्शत्रहणादिनिमित्तकस्नानप्राप्तौ प्रकारमाह । पराशरः ।

> ह्नाने नैमिचिके प्राप्ते नारी यदि रजह्वला । पात्रान्तरिततोयेन हनानं कृत्वा वृतं चरेत् ॥ सिक्तगात्रा भवेदद्भिः साङ्गोपाङ्गा कथञ्चन । न वस्त्रपीडनं कुर्याञ्चान्यद्वासश्च धारयेत् ॥ वृतं रजहवलानियमम् ।

अञुचिदिनत्रये विशेषमाह स एव । प्रथमेऽहाने चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मधातिनी ॥ तृतीये रजकी प्रोका चतुर्थेऽहाने युद्धति ।

अत्र चाण्डाल्यादिशन्दः तद्गमनादिशायश्चित्ततुल्यशायश्चित्तपाः

प्यर्थ इति माघवः।

चतुर्थेऽहिन च स्नानोत्तरं शुद्धिः, शौचं क्रत्वा क्षत्रियादिस्त्री पाद्-न्यूनमृत्तिकाभिर्विधवा द्विगुणाभिः शौचं क्रत्वा मळं प्रक्षाव्यः दन्तधाः वनपूर्वकं सङ्गवे स्नायात् । स्नानोत्तरं कर्तव्यमुक्तम्— स्कन्दप्राणे ।

सुस्नाता भर्तृवद्नमीक्षेत्रान्यस्य कस्य चित्। अथ वा मनीस ध्यात्वा पार्ति भानुं विलोकयेत्॥

ज्वराद्यभिभवे-

उशनाः ।

जनरामिभूता या नारी रजसा च परिष्लुता।
कथं तस्या भवेच्छीचं गुद्धिः स्यात् केन कर्मणा॥
चतुर्थेऽहिन संप्राप्ते स्पृशेद्ग्या तु तां स्त्रियम्।
सा सचैला वगाह्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्पृशेत्॥
दशद्वादशकृत्वो वा आचमेच्च पुनः पुनः।
वन्ते च वाससां त्यागस्ततः गुद्धिर्मवेनु सा॥
दशाच्छक्त्या ततो दानं पुण्याहेन विशुद्धपति।
अयं च स्नानप्रकार आतुरमात्रस्य गुद्ध्यर्धकस्नानप्राप्ती ह्रयः।
आतुरे स्नान आपन्ने दशकृत्वो ह्यनातुरः।

स्नाखा स्नात्वा स्पृशेदेनं ततः शुद्धेत् स आतुरः॥ इति पराशरवचनात् । अन्ते च वाससां त्यागोऽसंभवद्विषयः। यन्तु ''वासोभिद्शभिश्चेव परिधाय यथाक्रमम्'' इत्यत्रिवचनं तत्संभवद्विः षयम्।

अत्र येयं चतुर्थेऽहिन स्नात्वा छुद्धिः सा रज्ञोनिवृश्यमावेऽपि भर्तः गुश्रूषादौ स्पर्शादौ च ब्रेया । दैवपैत्र्यकर्माधिकारस्तु परत पव ।

स्नाता रजस्वला या तु चतुर्थेऽहिन शुद्धाति । कुर्याद्रजोनिष्टची तु देविपत्रयादिकमे च ॥

इति पराशरवचनात्। चतुर्थेऽहानि भर्तृशुश्रूषादाविति शेषः। "चतुः र्थेऽहाने संगुद्धा मवति व्यावहारिकी" इति स्मृतेः । "गुद्धा मर्तुश्चतुर्थेऽ-हि स्नानेन स्त्री रजस्वछा" इति स्मृतेश्च । एवं च "रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्रीरजस्वला" इति मनुवचनमपि दैवादिविषयमेव ब्याख्येयम् । यत्तु "दैवे कर्माण पित्रये च पञ्चमेऽहाने शुद्धति" इत्यापस्तम्बवचने पञ्चमग्रहणं तद्वज्ञोनिवृत्तिकालोपलक्षणम्। एकवाक्यतायां लाघवात्। ऋतुगमनस्य तु दैवादिभिन्नत्वेऽपि चतुर्थे निषेधः, ''आद्याश्चतस्त्रश्च-वर्जयेत्' इति वचनात् क्षेयः । मिताक्षराप्येवम् । मद्नपरिजाते त चतुर्थरात्राविष गर्भाधानमिच्छन्तीति हारीतवचनात् ऋतुगमनस्य चतुः <mark>र्थेदिने विकरुपः। स च ब्यवस्थितः। र ज्ञोनिवृत्तौ विधिः, अनिवृत्तौ</mark> तु प्रतिषेधः । स्पर्शादिविषये तु पूर्वोक्तेव व्यवस्थेत्युक्तम् । स्पर्शादिविषये यथोक्तैव ब्यवस्था । दैविपित्र्यविषये तु पञ्चमेऽ-हिन एव रजोनिवृत्ती छुद्धिः, न तु चतुर्थे दिने रजोनिवृत्तावपि, नवा पञ्चमेऽहनीति रजोनिवृत्तिकालोपलक्षणम् । पञ्चमेऽहनीति वाक्यस्य रजीनिवृत्तिवाक्यस्य चोपसंहारेणापि एकवाक्यतालामे उपलक्षणः श्वेन विवक्षायां प्रमाणाभावात्। अतश्च पञ्चमादिदिन एव रजोनिवृत्ती शुद्धिः, अनिवृत्तौ त्वशुद्धिरेव दैव पित्र्ये च कर्मणीत्याद्धः।

ये तु चतुर्थे स्पर्धादौ श्रिक्षः। पश्चमे दैवादौ श्रुक्षः, रजोनिवृत्तेहतु
न व्यवस्थायामुपयोग इति वदन्ति । तन्मते "रजस्युपरतः" इत्यादिः
मन्वादिवचनानां का गतिरिति न विद्याः। एकरजोदर्धनोत्तरं सप्तदश दिनमध्ये पुनारजोदर्धने नाशौचम् । अष्टादशाह एकाहः । एकोनिविशे द्यहः। ततिस्थिरात्राशुद्धिः ।

्तथा चात्रिः।

रजस्वळा यदि स्नास्वा पुनरेव रजस्वळा । अष्टादश्चित्वादर्वागश्चित्वं न विद्यते ॥ पकोनिधिश्वतेरवीगेकाहः स्यात्ततो द्यहम् । विशासभृत्युत्तरेषु त्रिरात्रमञ्जविर्मवेत् ॥

सप्तदशिवनपर्यन्तमाशीचामावेऽपि स्नानमात्रमाचारात् श्रेयम् । यत्तु "चतुर्वशिवनादर्वागशुचित्वं न विद्यते" इति स्मृत्यन्तरं तत्स्नान-विनमारम्य श्रेयम् । अयं चाशुचित्वप्रतिषेधो यस्या विश्वतिदिनोत्तर-कालमेव प्रायशो रजोदर्शनं तिष्ठिषयम् ।

यस्याः पुन्राहृदयोवनायाः प्रागेवाष्टादशदिनाःप्राचुर्येण रजोनिः

र्गमस्तस्या अशीचमाह ।

कश्यपः ।

त्रयोदरादिनाद्ध्वं रजो हष्टवती यदि । अष्टादराहात्प्राग्वापि युवत्याः स्यात्त्रिरात्रकम् ॥ एकादराहे त्वेकाहं द्विरात्रं द्वादरोऽहनि । ऊर्ध्वं त्रिरात्रं विश्वेयमिति कुण्डिलनो मतम् ॥ अथ रजोविशेषेण ग्रुष्यपनादः ।

तत्र रज्ञोभेदास्तावत् । माघवीये स्मृतिः ।

रागजं रागजं चैव कालोत्पन्नं तथैव च ॥ द्रव्यजं चैव संप्रोक्तं तबतुर्धा प्रदृश्यते ।

प्तेषां लक्षणमाह सेव।

अर्वाक् प्रस्तेकत्पन्नं मेदोवृष्याङ्गनासु यत् । तद्रागजमिति प्रोक्तं प्रजोद्धेदसमुद्भवम् ॥ अत्यर्थं यद्दजः स्त्रीणां तद्रोगजमिति स्मृतम् । यद्दजस्तु समुत्पन्नं तत्कालोत्पन्नमुख्यते । यद्दजस्तु समुत्पन्नं तत्कालोत्पन्नमुख्यते । मैश्यद्रव्यस्य वैषम्याद्धातुवैषम्यसंभवम् ॥ द्वयनं रज श्युकं तत्कादावित्कसंभवम् ।

अत्र वेषं शुद्धिरुका सा कालजरजोवद्वागजेऽपि हेया । आशीचः प्रापकसामान्ववाक्यस्वापवादकाभावात् । रोगजे तु विशेषः।

रोगेण तु रजः स्त्रीणामन्बहं तु प्रवर्तते । नाशुन्तिः सा ततस्तेन तत्स्याद्वेकालिकं बतः॥

इति पराशरस्मृतेः । वैकान्निकं रजोदर्शन उत्सर्गतो यः कालः तिद्विष कालिकमित्यर्थः । इदं चाशुचित्वाभावप्रतिपादनं स्पर्शादिविषयम् । दैवादौ तु रजोनिवृचिपर्यन्तमशुचित्वमस्त्येव । साध्वाचारा न तावस्क्षी रजो यावस्प्रवर्तते ।

रजोनिवृत्तौ गम्या सा गृहकर्मणि चैव हि ॥

इति रोगरजोऽजुवृत्तौ तेनैवाभिधानात् । साधुराचारो दैवादिक्रपः ।
गृहकर्मणि≔पाकादौ ।

द्रव्यजे त्वाह।

अक्षिराः ।

आद्वादशाहाश्वारीणां मूत्रवच्छीचिमण्यते । अष्टादशाहारस्नानं स्याञ्चिरात्रं परतोऽशुचिः॥ पतत्तु द्वव्यजे विद्याद्वोगजे पूर्वमीरितम् । इति । अयं गर्भसावासीवम् ।

तत्र मनुः।

रात्रिभिर्मासतुस्याभिर्गमस्यावे विशुप्यति ।

मासतुर्या यावन्तो गर्भग्रहणमासास्तत्समसंख्याका राश्य इत्यर्थः। रात्रिपदमाशौचप्रकरणे सर्वत्राहोरात्रपरमः। एवमहःपदमपि श्रेयम्। अत्र च स्ववित्रातुर्यद्यपि द्रवद्रव्याधःपतने सर्वत्र प्रयुज्यते, तथापि उपक्रमे रात्रिभिरिति बहुवचनोपादानादत्र लिङ्गसमवायाद् द्रवाद्रवसाः धारणेऽधःपतनमात्रे प्रवतंते । द्रवत्वस्य प्रथममास एव सत्त्वेन तत्रमाः सतुरुयरात्रिबहुत्वानुपपत्तेः । अतश्चेदं वचनं तृतीयादिमासविषयमेव ।

अत एव।

गर्भस्नुत्यां यथामासमाचिरे त्त्तमे त्रयः। राजन्ये तु चतुरात्रं वैद्ये पञ्चाद्दमेव च ॥ अष्टाद्देन तु शुद्धस्य ग्रुद्धिरेषा प्रकीर्तिता।

इति मरीचिवचनेऽपि "यथामासम्" इति मनुवचनैकवाक्यतया तृतीयादिमासपरमेव । अतश्चाचिर इत्यनेन चिरपदगम्यतृतीयादि भिष्ठप्रथमद्वितीययोरेव प्रदणम् । तत्रोचमे ब्राह्मणजातीयायां त्रयः । राजन्यादौ चतूरात्रादि विश्वेयम् । तृतीये तु मासे सर्वेषां वणानां इयः हम् । चतुर्थे चतुरहं, पञ्चमे पञ्चाहं, षष्ठे षडहम् ।

षण्मासाम्यन्तरं यावद्रमैद्यावो भवेद् यदा । तदा माससमैस्तासां दिवसैः शुद्धिरिष्यते॥ अत ऊर्द्धे स्वजात्युक्तं तासामाशौचमिष्यते।

इतिवचनात् । मिताक्षराकुरुद्धक्षभद्यदयोऽप्येवम् । रुद्रधरादयस्तु "मासतु-त्याभिः"इत्यस्य याचन्तो मासा अतीतास्तावरसंख्याकाभी रात्रिभिरि-त्यर्थः । ततक्ष तृतीयमासे गर्भस्रावेऽपि द्वयोरेवातीतत्वाद्वहुवचनातुः पप्तेश्चतुर्थादिविषयाण्येव मन्वादिवचनानि । अतश्च मरीचिवचनेऽचि रपदेन तृतीयमासस्यापि ग्रहणात् । तत्रापि वर्णभेदेनाशौचभेदो श्रेयः। चतुर्थादौ तु डयहाद्याशौचं सर्ववर्णसाधारणम् । अत पव ।

बाचतुर्थाद्भवेत् स्नावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । अत ऊर्द्धं प्रस्तिः स्याद्दशाहं स्तकं भवेत् ।

इति पराशरपरिभाषितस्रावे —

मरीचिना ।

स्रावे मातुस्त्रिरात्रं स्यात्सपिण्डाशौचवर्जनम् । पाते मातुर्यथामासं सपिण्डानां दिनत्रयम् ॥

इति त्रिरात्रविधानमुपपद्यते । अन्यथा हि चतुर्थे मासे चतुरहस्वी कारे परिभाषितस्रावे त्रिरात्रविधानं नोपपद्येतेत्याहुः ।

माधवादयहतु "मासतुरुयाभिः"इत्यादौ यावन्तो मासा अतीता हित

यावन्मासं स्थितो गर्भो दिनैस्तावनु स्रतकम्।

इति पराशरवचनाह्रभंस्य माससम्बन्धमात्रप्रतीतेरतीतलक्षणायां प्रमणामावात्। यत्रश्च यावन्तो गर्भग्रहणमासास्तावत्समसंख्याकदिन मशीचमित्येवार्थः। न चैवं मनुवचनस्य रात्रिमिरिति बहुवचनोपपत्ते स्तृतीयादिमासविषयत्वं स्यादिति वाच्यम्। "गर्भमाससमा रात्रीः संस्रवे गर्भस्य त्र्यदं वा"इतिगैतमोक्तपश्चद्वयस्य षद्सु मासेषु समं स्याद्धित वर्भावविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषय

यस्त्र केचिदुकं सर्वेष्वेषु पक्षेषु प्रथमद्वितीयादौ क्षत्रियादीनां यस्त्र केचिदुकं सर्वेष्वेषु पक्षेषु प्रथमद्वितीयादौ क्षत्रियादीनां चत्रात्रादि तृतीयादौ ज्यहादीतिवैलक्षण्यप्रसङ्गादिचरपदं द्वितीयमाः सपरमेव, यथामासमित्यपि अविशेषात्प्रथममासमारम्य षट्मासपर्यन्तं हृष्टार्थे कर्माण माससमसंख्यदिनाशौचविधानपरम् । अतश्च प्रथमे ए-काह्मात्रावहोरात्रं वा गर्मसंस्रव इति यमवचनमपि सङ्गठलते । अचिर इत्यनेन तु द्वितीय एव मासि अहरार्थे वर्णमेदेन एकदिनिषट्रात्रमः

धिकं विधायते । अतश्च प्रथमतृतीयादिमासेष्विप वैवम्यपरिहारार्धं माससमसंख्यादिनाशौचापेक्षया अधिकं दैवादिकमंणि एकद्वित्रिषद् रात्रमाशौचं करूपनीयमिति । तन्म जुवचनस्य बहुवचनानुरोधेन तृतीयादि परत्वावश्यम्मावात्तदेकवाक्यतया मरीचिवचनस्थस्यापि यथामासिमि त्यस्य तृतीयादिपरत्वादयुक्तम् । किञ्च सर्वत्रैवाधिकाशौचकरुपनेऽचि-रपदैवयर्थापत्तिः । चतूरात्रादिश्वद्गामेकद्वित्रिषद्रात्रत्वादौ लक्षणाप्रचेश्च । वैलक्षण्यप्रसङ्गदेषस्तु वचनवयर्थापेक्षयाऽदोष एव । एतेनैत स्थिमसङ्गेनेव "राज्ञन्य तु चतूरात्रम्" इत्यादिमरीचिवचनावयवस्याविव स्थितार्थत्वं यन्मदनपारिजातेनोकं तदनुसारेणैव च वोपदेवादिमिर्वर्णाभदेनाशौचभदे। नोद्धादितः, प्रत्युत तुल्यत्वमुक्तम्, तिन्नरस्वं वेदित व्यम् । वैयर्थापेक्षया तस्याऽदोषत्वात्। तस्मान्माधवमतमेव युक्तमिति प्रतिभाति इत्यलमितिविद्यार्था ।

इवं च स्रावाशोचं मातुरेव "रात्रयो मासतुर्व्याः स्युर्जनन्या गर्मसं स्वव"इतिदेवल्बचनात् । स्रिप्डानां तु स्नावे सद्यः शौचम् । पाते ति रात्रम् "स्नावे मातुस्त्रिरात्रं स्यात्"इतिपूर्वस्वित्वमरीचिषचनात् । अत्र स्नावपातौ पराशरपरिमाषिताविति मिताक्षराकारः ।

म।धवइतु ।

गर्भस्रावे सपिण्डानां सद्यःशौचेऽपि पितुः स्नानमात्रमधिकम्। गर्भस्रावे मासतुरुवा रात्रयः स्त्रीणां, स्नानमात्रं तु पुरुषस्यति वृद्धविष्ठिः केरित्याह । मदनपारिजातोऽप्येवम् ।

केचित्तु पुरुषपदं सपिण्डोपलक्षणम्। तेन स्रावे सपिण्डानां

स्नानमाहुः।

रुद्धरादयस्तु सगुणस्विण्डानां सद्यःशौचं, निर्गुणानामहोरात्रं, स-र्वाशित्वसर्वविक्रियत्वादिदेषवतां तु त्रिरात्रम् ।

गर्भच्युताबहोरात्रं स्विपण्डेऽत्यन्तिर्नुणे । यथेच्छाचरणे श्वातौ त्रिरात्रमिति निश्चयः ॥

इति कूर्मपुराणात् । निर्मुणे कियाशून्ये अहोरात्रम् । अतश्च "अहोर रात्रं वा गर्मसंस्रव" इति यमवचनमपि एतद्विषयमेव व्याख्येयम् । यथेर् च्छाचरणे सर्वाधित्वादिदोषवति त्रिरात्रम् । यत्तु प्रागुदाहृतं मरीचिवः चनम्' "यद्पि च जातमृते मृतजाते वा कुलस्य त्रिरात्रम्' इति हार् रीतवचनं, तद्पि एतद्विषयमित्याहुः ।

इदं च माससमा इति स्नावाशीचं दशममासाविध नवममासाविध वा सृतजाते बेयम् । यदि तु सप्तममासादारम्य जीवन् जातस्तदा माः

३ बी० मि०

तुः सम्पूर्णाशौचम् । अन्येषा तु स्नाववदिति मेधातिषिः ।

प्राच्यास्तु सप्तमाष्ट्रममास्योरपि जातमृते मृतजाते वा मातुः सम्पूणाँ शोचमेव। सपिण्डानां तु मृतजाते सगुणत्वादिवशेन पूर्ववद्वव्यवस्था

वण्मासाभ्यन्तरं यावद्गर्भस्रावो भवेद्यदि । तदा माससमैस्तासां दिवसैः शुद्धिरिष्यते ॥ अत ऊर्ष्ट्रं स्वजात्युक्तं तासामाशौचिमिष्यते । सद्यः शौचं सपिण्डानां गर्मस्य पतने सति॥

इति कूर्मपुराणात्।

पतनं मृतस्रायः। सद्यःशौचं गुणबद्धिषयम्। जातमृते तु त्रिरा त्रम् । जातमृते मृतजाते वा कुलस्य त्रिरात्रमिति हारीतवचनात् जातमृतः=जननाव्यवहितोत्तरकालं मृतः, मुहूर्तमात्रं वा जीवनं विवाक्षि तम्। मृतजाते त्रिरात्रं तु सर्वाशिक्षादिदोषबद्धिषयमित्याहुः।

माधवस्तु ।

बाचतुर्थाद्भवेश्वावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । अत ऊर्द्धं प्रस्तिः स्याद्दशाहं स्तकं भवेत् ॥

इति पराशरवचनारपूर्वोदाहृतकूम्मेपुराणे सप्तममासप्रभृति मातुः पूर्णमाशौचम् । दशाह्महणं पूर्णशौचोपळक्षणं सपिण्डानां तु सप्तमाष्ट मयामासंख्याकदिनान्याशौचम् ।

अधस्तात्रवमान्मासाच्छुद्धिः स्यात्प्रसवे कथम्। मृते जीवति वा तस्मित्रहोमिर्माससंख्यया॥

इति चतुर्विद्यातिमतात् । प्रसवे=परिभाषितप्रस्तौ । इदं च विषयान्तरा भावात्सिपिण्डविषयमेवेत्याह । वस्तुतस्तु सप्तममासप्रभृति सिपिण्डान सर्वदा पूर्णमेवाशौचम् । उदाहृतपराशरवचने विशेषानुपादानात् । उक्त वचनानां तु व्यवस्थाऽनुपदमेव वस्यते । मिताक्षराप्येवम्, आचारश्च स्थ जननाशौचम् ।

तत्र मनुः।

यथेदं शावमाशीचं सपिण्डेषु विधीयते। जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणां शुद्धिमिच्छताम्॥ इति

जनने=पराशरपरिमाषिते सप्तमप्रभृतिपूर्णप्रसवे । अतश्च तत्र शावाशीचस्य दशाहादेरतिदेशः सपिण्डेषु क्रियते । अत एव जातमृते मृतजाते वा सपिण्डानां दशाहमितिः हारीतः सर्वत्रैव सपिण्डान दशाहमाह । यनु वृहिद्वरणुवचनम् जातमृते मृतजाते वा कुलस् सद्यःशौचमिति न तत्प्रसवनिमित्ताशौचाभाषप्रतिपादनपरम्। अपि तु शिशुपरमनिमित्ताशौचस्य स्नानमात्राच्छुद्धिप्रतिपादनपरम्।

दशाहाभ्यन्तरे बाले प्रमीते तस्य बान्धवैः। शाबाशीचं न कर्तव्यं सुत्याशीचं विधीयते॥ इत्यादै। तस्येव निषेधात।

यत्तु-

जीवन् जातो यदि सृतो सृतः सृतक एव तु। सृतकं सकलं मातुः पित्रादीनां त्रिरात्रकम् ॥

इति वचनं तज्जननानन्तरं नालोच्छेदनात्प्राङ् मृतौ पित्रादीनां जनननिमित्तमाशौचं दिनत्रयमित्येवं परम् ।

> यावन्न छिद्यते नालं तावन्नाप्तोति सुतकम् । छिन्ने नाले ततः पश्चात्स्तकं तु विधीयते ॥

इति जैमिनिवचनान्नालोच्छेदनोचरकालं द्याहाद्मित्रवृत्तेः। एवं च हारीतवचनमपि त्रिरात्रविधायकमेतक्षिपयकमेव।

यद्याप ।

मुद्धंते जीवितो वालः पश्चत्वं यदि गच्छति । मातुर्देशाहाच्छुद्धिः स्यात्सद्यःशौचास्तु गोत्रिणः ॥

रति वचनं तद्गि अग्निहोत्राद्यर्थकशुद्धिपरम्, अग्निहोत्रार्थं स्नानोः परपर्शनान्तकालं शुद्धिरिति शङ्खवचनात्। यन् चतुर्विशतिमतवचनं सिपण्डानां मासतुरुयदिनाशौचविधायकं तिश्वन्धान्तरेष्वदर्शनान् निर्मुलम् । समुलन्वे वाऽसिबिहितसिपण्डपरं युगान्तरपरं वेति दिक्।

तद्यमर्थः। सप्तमप्रभृति मृतजाते द्शाहमेव हारीतवाष्ट्यात्। अनौ चित्यं तु वचनाम्न दोषः। नालच्छेदात्पाक् जातमृते पित्रादीनां त्रिरात्रम्, मातुः पूर्णं, तदुत्तरं तु सर्वेषां पूर्णमेवेति। अत्र मतुवचने शावाशौचस्य जननेऽतिदेशात् क्षत्रियादीनामपि जनने द्वाद्शाहादेरेव प्राप्तिः।

शुद्धोद्विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः। वैदयः पश्चदशाहेन शुद्धो मालेन शुद्धाति ॥ इति पराशरवचनाश्च। शाववदङ्गारपृद्यस्वेऽपि सर्वेषां प्राप्ते विशेषमाह्य-संवर्तः।

पुत्रे जाते पितुः स्नानं सचैलस्य विधीयते । माता शुद्धेदशाहेन स्नानान्तु स्पर्शनं पितुः ॥ अत्र पुत्रत्रहणात् स्त्रयपत्ये न स्नानमपीति खपरादयः । वस्तुतो जन- नस्य निमित्तरवेन तद्विशेषणस्य पुत्रपदस्योपलक्षणार्थत्वारस्त्रयपत्येऽपि स्नानं भवत्येव । मदनपारिजातोऽप्येवम् ।

ब्रह्मपुराणे ।

स्तके तु मुखं दृष्ट्वा जातस्य जनकः शुचिः। इत्वा सचैलं स्नानं तु शुद्धो भवति तत्क्षणात्॥

अत्र मुखं होट्टत्युकेरैं शान्तरे स्नानाभाव इति गम्यते इति कश्चित्। तन्न "निर्देशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च" इत्येतद्विरोधात्। मुखंरद्वेति निश्चयार्थमुकं, न तु वस्तुतो दर्शनोत्तरं स्नानम्।

पुत्रजन्म पिता श्रुत्वा सचैछं स्नानमाचरेत्। ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्वा ततो बाछं विलोकयेत्॥ इति वचनात्। सपिण्डानां तु न स्नानमपि। स्तके स्तिकावर्जमङ्गस्पर्शो न दुष्यति। संस्पर्शे स्तिकायास्तु स्नानं तत्र विधीयते॥

इत्याप्तरीवचनात् ।

वितुः पद्गीस्पर्शे तु— पराशरः ।

यदि पत्न्यां प्रसुतायां द्विजः संपर्कमृच्छति । सुतकं तु भवेत्तस्य यदि विषः षडङ्गविद् ॥

यद्यपि षडक्कवित् तथापीत्यर्थः । सूतकम्=अस्पृश्यत्वरूपम् । कर्मानः चिकारलक्षणस्य तदभावेऽपि सत्त्वात् । अत्र सम्पर्कः=अभिगम इति कश्चित् । संसर्गमात्रमिति तु बहुसम्मतम् । मातुरपि वर्णभेदेनास्पृश्यः तायां विशेषमाह ब्रह्मपुराणम् ।

ब्राह्मणी क्षत्रिया वैद्या प्रस्ता दश्मिदिनैः। गतैः ग्रदा च संस्पर्शा त्रयोदशमिरेव च ॥ इति।

यसु 'स्तिका सर्ववर्णानां दशरात्रेण शुद्धाते' इति प्रचेतोवचने श्रुद्धाया अपि दशरात्राभिधानम्, तत् सञ्छ्द्राविषयम् । सर्ववर्णपदं वा नैवर्णिकपरं व्याख्येयम् । कर्माधिकारस्तु मन्वाद्युकाशीचापगमेऽपि मातुर्न भवत्येवेत्याह ।

पैठीनिसः।
स्तिकां पुत्रवर्ती विश्वतिरात्रेण स्नातां सर्वकर्माणि कारयेत्।
सस्तिकां पुत्रवर्ती विश्वतिरात्रेण स्नातां सर्वकर्माणि कारयेत्।
मासेन स्त्रीजननीम्। पुत्रवर्ती≐पुत्रजननीम्। सर्वकर्माणि=अदृष्टार्थानि। द्शाद्दा
दिनेवास्पृश्यत्वापगमे स्ति दृष्टार्थकर्माधिकारसिद्धेरिति द्वारलताकाराद्यः।
रानाकरस्तु पाकादिष्वपि विश्वत्याद्युत्तरमेवाधिकार दृश्याद्द। स्नातामिति
विश्वत्याद्युत्तरं पुनः स्नानविश्वानार्थम्। प्रथमष्ठद्रशमेषु दिवसेषु जन-

निमित्तमाशौचं तद्विहिते कर्मणि नास्तीत्याह— व्यासः १

> सुतिकावासनिलया जन्मदा नाम देवताः। तासां यागनिमित्तं तु शुद्धिजन्मनि कीर्तिता॥ प्रथमे दिवसे षष्ठे दशमे चैव सर्वदा। त्रिष्वेतेषु न कुर्वीत सुतकं पुत्रजन्मनि॥

अत्र प्रतिप्रहेऽपि न दोष इत्याह।

वृद्धयाज्ञवल्कयः ।

तत्र सर्वे प्रतिप्राद्यं कृतानं चैव वर्जयेत्। भक्षयित्वा तु तन्मोहाद् द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्॥

कृतालं=सिद्धान्तम् । अन्याशीचमपि जननिमित्तजातकमेषष्ठीः पूजादौ नाधिकारविधातकमित्याह ।

प्रजापतिः ।

आदेशचे तु समुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत् । कर्तुस्तात्कालिकी शुद्धिः पूर्वाशौचेन शुद्धिति ॥ अत्र प्रथमादिदिवसेषु यत्कृत्यं तत्संस्कारप्रकाशे द्रष्टव्यम् । अथ बालाग्रशौचम् ।

तत्र नालच्छेदारपूर्व उत्तरं वा शिशुमरणे नामकरणात्मक् ताकि मित्तं सद्यः शौचम्। "प्राङ् नामकरणात्सद्यः शौचम्" इतिशङ्खवः चनात्। नामकरणप्रहणम्, आशौचान्तकालोपलक्षणम् "अन्तर्दशाह" इति पूर्वलिखितवचनैकवाक्यत्वात्, आशौचान्त पव नामकरणविधान्ति । अत्र च यत्र सद्यःशौचमुच्यते तत्र स्नानादेव शुद्धिः। अन्यश्या स्वक्षपेणैव शुद्धौ तिहिधानानुपपत्तेः।

यसु अन्तः स्तके चेदोत्थानादाशीचं स्तकवदिति पारस्करवचनं न तन्मरणनिमित्तपूर्णाशीचपरं किन्तु, आ उत्थानास्तुतकोत्थानावधि द-शाहपर्यन्तमिति यावत्ः स्तकवत्सुतकमेवेत्यर्थाङ्गीकारेण मरणाशीचपू-णितानिषेधकमेव। मिताक्षरादयोऽप्येवम्।

हरधरादयस्तु सुतकवदित्यनेन मातुर्भरणनिमित्तं पूर्णाशौवं विधीयते।
यत्तु शङ्कवचनं तत्सापिण्डाविषयमित्याद्धः। तन्न । अद्विवर्षे प्रेते माताः
वित्रोराशौचमेकरात्रमिति पारस्करेणैव दशाहोत्तरं मातुरेकरात्रप्रतिः
वादनाद्दशाहमध्ये पूर्णाशौवं वेषम्यापत्तेः। अत एव यद्धारळताकारेः
जोक्तम्, उक्तपारस्करवचने मरणनिमित्तपूर्णाशौचविधानं मातापित्रोः,
पूर्ववाक्ये तस्यैवोपस्थितत्वेनानुषङ्गात् । तयोश्च सुतकवदित्यनेनास्पृः

श्यत्वं विधीयते। अन्यथा ओत्थानादित्यनेनैव सिद्धेः स्तकवदित्यस्याः नर्थस्यापत्तेः ।

> जातमात्रस्य बालस्य यदि स्यान्मरणं पितुः । मातुश्च स्तकं तत्स्यात्पिता त्वस्पृदय एव हि ॥ सद्यःशोचं सपिण्डानां कर्तव्यं सोद्रस्य च ॥

इतिकूर्मपुराणाच ।

सिपिण्डानां तु सद्यःशोचं पूर्विलिखितशङ्घवचनात् । बालस्त्वन्तर्दशाहे तु प्रेतत्वं यदि गच्छति । सद्य पव विशुद्धिः स्यान्नाशोचं नैव सुतकम् ॥

इति वचनाच्च।

यसु जातमृते मृतजाते वा कुलस्य त्रिरात्रमिति हारीतवच्य नम् , तद्वभंस्रावप्रकणात्रवममासात्पूर्वे द्रष्टव्यमिति । तद्व्ययुक्तम् । दशरात्रोत्तरं मातापित्रोरेकरात्रविधानेन वैषम्यापत्तेः । कुर्मपुराणवचनं तु मिताक्षराकाराद्यनाद्यतमीप एवं व्याख्येयं जातमृतेऽपि पितुमीतुइच कारात् स्विण्डानामपि तत्स्रतकं स्यादेव, किन्तु पिता स्नानात्पृत्वेमः स्पृक्यः, सिपण्डानां तु सद्यःशीचं स्नानमिप नेत्यर्थ इति । तस्मादुः केव पारस्कवचनस्य ब्याख्या ज्यायसी, आचारासिद्धा च । नामकरणो. त्तरं मरणेतु पष्टमासपर्यन्तस्य दाहादिकरणपक्ष एकरात्रम्, नो चेत्स्य एव। "आद्नतजननात्सद्य" इति वचनात्। अत्र दन्तजननपदेन तङ्ज-**रमकालः सप्तममासाख्यो लक्ष्यते । तस्य त**त्कालत्वं च दन्तजनम सप्तमे मासीत्युपनिषद्दर्शनात् । यद्यपि चात्राविशेषेण सद्यःशौचमुकं तथापि दाहाद्यकरण प्वेदं द्रष्टस्यम् । दन्तजाते बाळे प्रेते सद्य प्व, नास्यान्निः संस्कारो नोदकिकयोति विण्यनाभिसंस्काररदितस्यैव सद्यःशीचाभिः धानात्। एवं च "अहस्त्वदत्तकन्यासु वालेषु च विशोधनिमिति । आग्निसं-स्कारस्य च वैकव्पिकत्वं वश्यते । सकलदाक्षिणात्यसंमतदचायमर्थः। रानाकरादयस्तु अजातदन्ते सद्य एव शुद्धिः। यत्तु क्वाचिदजातदन्ते एकाः हविधानं तद्दन्तजननसमये यस्य दन्तोत्पत्तिर्नास्ति तद्विषयम्, ईषज्ञाः तद्रन्तविषयं चेरयाहुः। हारलतादयस्तु सद्यःशौचं किंचिद्गुणशीलानां सपिण्डानाम्, अहोरात्रं तु निर्गुणसपिष्रज्ञानाम ।

> यजातदन्तमरणं संभवेद्यदि सत्तमाः। एकरात्रं सविण्डानां यदि तेऽत्यन्तानिर्गुणाः॥

इति कूर्मपुराणादित्याहुः। षणमासाद्भूर्धं चूंडाकरणपर्यन्तमेकाहः। "नृणामकृतच्चुडानामशुद्धिनैशिकी स्मृता" इति मनुवचनात्। अत्र चुडाप्रहणं न कालोपलक्षणम्, तथासति तस्याः प्रथमवर्षे ऽप्युक्तः त्वात्कृतं चुडे च त्रिराप्ताशोचस्य वश्यमाणत्वात् "विषे न्यूनित्रवर्षे तु मृते शुद्धिस्तु नैशिकी" इतिवचनविरोधापत्तेः । तथा हि "निवृत्तच्युड कानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते" इत्यत्रापि चूडाग्रहणस्य कालोपल क्षकत्वेन प्रथमवर्षेऽपि त्रिरात्रापत्तिः स्यादेव । अतो न चूडाकालोपल क्षणं चूडाश्वरः । तेन पण्मासोत्तरं चूडाकरणपर्यन्तमेकाहः । यत्तु जनद्विवर्षे प्रेते गर्भपतने वा सपिण्डानां त्रिरात्रामिति वशिष्ठवचनं तत्प्रथमवार्षिकचूडाकरणाभिष्रायम् ।

पवं ऊनोद्धवार्षिकमधिकत्य-

नास्य कार्योऽग्निसंस्कारो न च कार्योदकिकया। अरण्ये काष्ठवस्यस्वा क्षपेयुस्त्र्यहमेव तु॥

हाते मनुवचनम् । तद्य्येतद्विषयम्। निर्वृत्तच्युह्यानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिः रिष्यते हति मनुना कृतच्युहस्य त्रिरात्राभिधानात् । अत एव कृतच्युहस्य दाहाभावेऽपि त्रिरात्रम् । अरण्ये काष्ठवस्यत्कवा" हति मनुवचनात् ।

यत्तु । यद्यव्यकृतच्यूडो वै जातदन्तस्तु संस्थितिः । दाहयित्वा तथाप्येनमाशौचं त्र्यहमाचरेत् ।

इत्याङ्गरीवचनम् । तद्वर्षत्रयादृष्वं कुलधर्मापेक्षया चूडोरकषे वेदि तन्यम् । नचेदं वचनं वर्षत्रयात्मक् त्रिरातं विधत्ते । विभे न्यूनात्रवर्षे तु मृते शुद्धिस्तु नैशिकी" इत्येतद्विरोधात् । तस्मारित्रवर्षोत्तरं उपनयनप् यन्तं त्रिरात्रमेवेति सिद्धम् । मिताक्षराप्येवम् । हारलतादयस्तु चूडाशन्देन तृतीयवर्षाच्यकालो लक्ष्यते, तस्य मुख्यत्वात्, प्रथमाऽन्दे तु चूडाकरणं कुलधर्मापेक्षयाऽपवादः, तेन षण्मासादृष्वं द्वितीयवर्षसमाप्तं यावन्मरणे एकरात्रम् "भाचूडाक्षेशिका" तिवचनात् । इदं च किंचिद्गुणः शालीनां सिपण्डानाम् ।

अयोर्ध्व दन्तजननात्सपिण्डानामशौचकम् । एकाहं निर्गुणानां तु चौलादुर्द्धं त्रिरात्रकम् ॥

इति कूमोंकेः । अत्यन्तिनिर्गुणानां तु त्रिरात्रम्, अत्यन्तसगुणानां सद्यःशोचम् । सनद्विवर्षे प्रेते गर्भपतने वा सिपण्डानां त्रिरात्रम् सद्यः शौचमिति गौतम इति विशष्टवचनात् । एवं 'त्रिरात्रमावतादेशात्' इत्यत्रापि वतप्रद्वणं कालोपलक्षणम् । स च मासत्रयाधिकपद्वर्षोत्तर-कालः । उपनयने गर्भाष्टमस्यापि मुख्यत्वेन नवभिर्गर्भमासैः समंगणनया तस्य तत्कालत्वोपपन्तेः । नचोपलक्षणत्वे मानाभाषः ।

अनुपनीतो विप्रस्तु राजा वैवाधनुर्प्रहात्। अगृहीतप्रतोदस्तु वैदयः शूद्रस्त्ववस्त्रयुक्॥ स्नियते यदि तत्र स्यादाशौचं ज्यहमेव तु। विजन्मनामयं कालस्त्रयाणां तुषडाब्दिकः॥ पञ्जाब्दिकस्तु शृदाणां स्वजात्युक्तमतः परम्॥

द्रश्यादिषुराणैकवाक्यतालाभात् । अवलयुक्=अविवाहितः। अतश्च वः र्षद्वयोत्तरं उपलक्षितकालपर्यन्तं त्रिरात्रमित्याहुः । इदं च नामकरणः मारभ्योपनयनपर्यन्तमाशौचं स्विपण्डानामेव । मातापित्रोस्तु त्रिरात्रमेः व । "बालानामजातदन्तानां त्रिरात्रेण शुद्धिरिति क्र्यप्वचनात् । वैजि काद्भिसम्बन्धावयुक्तस्यादद्यं त्र्यहम्" इतिमनुवचनाच्च । इदं च बालाद्याशौचं सर्वेवणसाधारणम् "तुल्यं वयसि सर्वेषामतिकान्तं तथेः वच"इति व्याद्यपादवचनात् ।

प्राच्यास्तु ।
वित्रे न्यूने त्रिभिवंषैसृते शुद्धिस्तु नैशिकी ।
ब्राह्मेन क्षत्रिये शुद्धिस्तिभिवेंश्ये सृते तथा ॥
तिवृत्तचूडके वित्रे तिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ।
तिवृत्ते क्षत्रिये षड्भिवेंश्ये नवाभिरेष च ॥
शुद्धे त्रिवर्षान्यूने तु सृते शुद्धिस्तु पञ्चभिः ।
अत ऊर्ध्व सृते शुद्धे द्वादशाहो विधीयते ॥

इति अङ्गिरोक्चनाद्वालाद्याशीचे वैषम्यमिष । इदं च षण्मासीत्तरं उपनयनपर्यन्तं द्रष्टव्यम् । आशीचोत्तरं षण्मासमध्ये तु त्रैवर्णिकस्य तुल्यम्, शुद्रस्य तु ज्यह इत्यजुवृत्ती "तथा व शुद्रजन्मना"मितिशङ्खस्म रणात् । "आदन्तजन्मनः शुद्रे सृते बाले ज्यहं भवेत्'हतिचतुर्भुजधृतव चनावेत्याद्वः । इति बालाद्याशीचम् ।

अथ स्ड्याशौचम् ।

सर्ववर्णानामेव सोदरभ्रातुर्भगिन्या आदन्तजन्ममरणे सद्यःशौच म्। आचूडादेकरात्रम् । विवाहपर्यन्तं त्रिरात्रम् ।

आदन्तात्सोदरे सद्य आच्चुडादेकरात्रकम् । आप्रदानात्त्रिरात्रं स्याद् दशरात्रमतः परम् ॥

इतिकार्मात । प्रदानमत्र विवाहः,ततः परं दशरात्रोक्तेः । इदं दशरात्रं भर्तृक्षिपण्डविषयम् "दत्तानां भर्तुरेव हि"इत्यनेनैकवाक्यत्वात, सोदर्व्यतिरिक्तिपितृमात्रादिसर्वसिपण्डानां तु कन्याया जनममभृति चूडान्तं मरणे सद्यःशोचम् । तदुपरि वाग्दानपर्यन्तमेकरात्रम् । वाग्दा

नोत्तरं विवाहपर्यन्तं भर्तुकुले पितृकुले च त्रिरात्रं विवाहात्परं भर्तृकुल एव सम्पूर्णाशोचम् ।

आजन्मनस्तु चूडान्तं यत्र कन्या विपद्यते । सद्यःशौचं भवेत्तत्र सर्ववर्णेषु नित्यशः ॥ ततो वाग्दानपर्यन्तं यावदेकाद्दमेव हि । अतः परं प्रवृद्धानां त्रिरात्रमिति निश्चयः ॥ वाक्प्रदाने कृते तत्र व्येयं चोभयतस्त्रचहम् । पितुर्वरस्य च ततो दत्तानां भर्तुरेव हि ॥

इत्यादिपुराणात् । अत्राजन्मन इत्यनेन जननाशौचमध्ये कन्यामरणे

मातापित्रोः सद्यः शौचिमिति स्मार्ताद्यो गौड़ाः।

अन्ये तु जननाशौचमध्ये कन्यामरणे पुंबालमरणवदेव, आजन्मन इति तु मरणनिमित्तसद्यःशौचविधानपरामित्याद्यः।

इदं चादिपुराणवाक्यं सोदरव्यतिरिक्तिपत्रादिसर्वस्रापेण्डपरं जाः गुक्तम् , क्रीय्यं सोदरस्य विशेषोक्तः ।

माधवस्तु ।

अदन्तजातासु पित्रोरेकरात्रमिति कार्णाजिनिवचनाददन्तजातामरणे पित्रोरेकारात्रस्य।

> प्रताप्रतासु योषितसु संस्कृतासंस्कृतासु च। मातापित्रोस्त्रिरात्रं स्यादन्येषां तु यथाविधि ॥

इति शक्कवचनेन च दन्तजातामरणे तयोख्निरात्रस्य च सिद्धेः, "आजन्मनस्त्रेयः त्यादिपुराणवचनं पितृमातृसोदरान्यसपिण्डविषयमित्याः ह । ततो वाग्दानपर्यन्तिमिति । चूडोत्तरं वाग्दानपर्यन्तिमत्यर्थः । तथा चयाज्ञवटक्यः ।

अहस्तवदत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम् । इति । अत्र यद्यपि आदिपुराणकवाक्यतया कृतच्याया एव वाग्दानपर्यन्तः मेकाहः प्रतीयते । तथापि तृतीयवर्षादृष्वमक्ठच्युडाया अपि वाग्दानपर्यः न्तमेकाहो द्रष्ट्यः ।

अविशेषेण वर्णानामर्वाक् संस्कारकर्मणः। त्रिरात्रेण भवेच्छुद्धिः कन्यास्वहा विधीयते।

रत्यनेन यदा पुंबाले त्रिरात्रं तदा कन्यायामेकरात्रविधानात् तत्र च तृतीयवर्षाद्रूष्वंमकृतचूडस्यापि त्रयहोक्तेः। यदा तु पुंबाले ऊनद्विः वर्षोत्तरमेवाकृतचूडेऽपि त्रिरात्राशोंचं, तदा कन्याया अपि द्विवर्षोत्तर-मेवाकृतचूडाया अपि वाग्दानपर्यन्तमेकाहः। अतः परं प्रद्वानामिति। कृत

ध बीठ मिन

वाग्दानावस्थातः परं प्रबुद्धानामाधिकस्रपाणाम् । अधिकस्रपमाद् वाक्ष्रदानमिति । उभयमाह् । पितुर्वरस्य वेति । पितृस्रपिण्डस्य भर्तृस्रपिण्डस् वेत्यर्थः । तथा च ।

मनुः।

स्त्रीणामसंस्कृतानां तु इयहाच्छुद्धान्ति बान्धवाः । यथोक्तेनेव करूपेन शुद्धान्ति तु सनाभवः॥ इति॥

असंस्कृतानाम्=अविवाहितानाम् । बान्धवा=अर्तृक्षपिण्डास्टयहाच्छुद्ध ति । पत्रश्र वाग्दानोत्तरं,तत्पृर्वं भर्तृपक्षे संबन्धामावात् यथेकिन त्रिरात्रे ण । सनामयः=पितृस्तपिण्डाः । अत्र सापिण्ड्यं साप्तपौठवम् । "अप्रचान तथा स्त्रीणां सापिण्ड्यं साप्तपौठवम्" इति वचनात् । यत्तु अप्रचानां । पौरविति वशिष्ठसमृतौ त्रिपुरुषम्रहणं तत्र अप्रचानामित्यस्यावाग्द्र चानामित्यर्थः, तेन वाग्दानाश्पूर्वं त्रिपौठवं वशिष्ठवचनात्, तदुत्तरं हु स्नाप्तपौरुषमेवेति दाक्षिणात्याः ।

अप्रचानां त्रिपौरुषमिति वाग्दानोत्तरविषयमः । "अप्रचानां तर स्त्रीणां सापिण्ड्यं साप्तपौरुष"मिति वचनं तु प्राग्विषयम् । कन्यानामि

साप्तपौरुषसापिण्ड्यध्यवहारादिति रुद्धरः ।

त्रिपौरुषमेवात्र सापिण्ड्यम् । अप्रतानामित्यस्याविवाहितानिः स्यर्थः । "अप्रतानां तथा स्त्रीणां सापिण्ड्यं साप्तपेष्ठपम्" ६ति रत्नाकरध्यं तं तु विवाहे पितृपक्षविषयमिति गौडाः । अत्र वाग्दानपदं तदुपधानपः न कालोपलक्षणम् । तेन वाग्दानाभावे चूडोत्तरं विवाहपर्यन्तमेकरात्रमेव । वाग्दाने सत्येव त्रिरात्रमिति हारस्ताकाराद्यो दाक्षिणात्याश्च चूणामणिस्तु ।

चूडोत्तरं वाग्दानकालपर्यन्तमेकादः। वाग्दानकालस्तु गर्भाष्टमाद्य

अष्टमी वा । मुस्यविवाहकालत्वात् । तथा च ।

स्मृतिसारे ।

सप्तसंवत्सराद्ध्र्यं विवाहः सार्ववर्णिकः। कन्यायाः शस्यते राजन्नन्यथा धर्महानिकत्।

वाग्दानकालोत्तरं वाग्दानाभावे यावद्विवाहं पितृपक्ष एव त्रिरा त्रम्। वाग्दाने तु यावद्विवाहं पक्षद्वय एव त्रिरात्रमिस्याह ।

"दत्तानां भर्तुरेव हि"इति दत्तानां विवाहितानां भर्तुरेवेति पितृपक्ष व्यवच्छेदः।

अत्र दाक्षिणात्याः ।

ऊढायाः पित्रोगेंहे प्रसवे तयोरेकरात्रं तत्यहवासिनां स्नातृणां च एवं भातृगेहे भगिन्याः प्रसवे स्नातृणामेकरात्रम् । मरणे तु त्रिरात्रम् पित्रोस्तु स्वगृहे भर्तुगृहे वा मरणे त्रिरात्रमेव । तथा च—

संस्कृतासु स्रोषु नाशीचं पितृपक्षे, तत्प्रसम्मरणे चेत्पितृगृहे स्थातां तदैकरात्रं त्रिरात्रं वेति । पितृपक्षस्येति शेषः । तदुपक्षमात् । पक्षपदेन भ्रातर एव गृह्यन्ते, वाक्यान्तरेण भगिनीमरणे तस्य त्रिरात्रविवानात् । पतिगृहे ऊढायाः प्रस्वे पित्रादीनां नाशीचम् । प्रापकामावात् । मरणे तु पित्रोस्त्रिरात्रं भवत्येव ।

बैजिकादभिसंबन्धादनुरुध्यादघं त्र्यहम्।

इति प्रागुक्तवचनात्,

प्रताप्रतासु योषितसु संस्कृतासंस्कृतासु च । मातापित्रोस्त्रिरात्रं स्थादितरेषां यथाविधि॥

इति शङ्खस्मरणाच्चेत्याहुः।

गौडास्तु ।

उक्तशङ्खवचनमूढायाः पितृगेहे मरणविषयम् । गृहे मृतासु दत्तासु कन्यासु स्थात् इयहं पितुः॥ निवासराजीन प्रेते जाते दौहित्रके तथा॥

इति शक्कवचनान्तरेण ऊढायाः पितृगेहमरण एव त्रिरात्रबोधनात्। अन्यथा गृह इत्यस्य वैयर्थ्यापत्तेः, विष्णुवाक्ये चैकरात्रं प्रसवमः रणयोक्ष्मयोरपि श्रेयम्। तदपि भ्रात्रादिविषयम्। त्रिरात्रं तु पितुः, मा तुश्च जनकत्वाविशेषात्। तदपि प्रसवे मरणे च। इदं व्यक्तम्—

आदिपुराणे ।

दत्ता नारी पितुर्गेहे स्यते म्रियतेऽथवा ।
स्वमशौचं चरेत्सम्यक् पृथक्स्थानव्यवस्थिता ॥
तद्वन्धुवर्गस्त्वेकेन शुद्धते जनकस्त्रिभिः।

पितुर्गेहे यदा स्यते म्रियते वा दत्ता नारी तदा सा प्रसवे पैठीन स्युक्तमाशीचं चरेत्। पृथक्ष्याने पित्रादिसंसर्गशुन्ये पितृगृहे स्थिता सा चेत्रदा तद्वन्धुवर्गो गोत्रादिरेकाहेन, जनकस्त्रवेण शुध्यति, जनकस्त्रा विशेषाज्ञनन्यपि। संसर्गे तु पित्रादेः संपूर्णमाशीचम्।

यस्तैः सहासनं कुर्यात् शयनादीनि चैव हि । बान्यवी वा परो वापि स दशाहेन शुद्धति ।

इति वचनादिति स्मार्ताः । एतन्मते-

दत्ता नारी पितुर्गेहेऽप्रधाने स्यते यदा।

इति कल्पत्रधृतवाक्ये अप्रधाने पित्रादिसंसर्गग्रन्य इत्यर्थी बोध्यः ।

अन्ये तु पितुः शयनभोजनदेवार्च्चनगेहे यदा स्यते स्रियते वा तदा पिता स्वं स्वजात्युक्तमाशीचं दशरात्रादिकं चरेत् । आत्रादिस्तवः र्थात्त्रिः, शयनभोजनदेवार्चनगृहभित्रगृहे चेत्स्यते स्वियते वा पिता त्रिः रात्रेण आत्रादिस्त्वेकेन शुध्येदित्यर्थः । अन्यथा स्मीतमते स्वं पैठीनस्युः कं चरेदित्यत्र "दत्ता नारी पितुगेहे" इत्युपादानं व्यर्थ स्यादित्याहुः ।

परे द्व पितुः प्रधाने गेहे सुयते स्नियते वा तदा जनकाश्चिभिः बन्धुवः र्ग एकेन, यदि तु प्रधानगृहभिन्नगृहव्यवस्थिता तदा स्वभर्तकुलमे वाशौचं चरेत् न पित्रादिर्यद्यपि तद्गृहस्थितेत्यर्थमाहुः।

इद्रधरस्तु''पितृगृह'' इत्यशौचभागिगृहोपळक्षणम् । तेन स्नात्त्रादिः मरणे स्नात्रादेरेकाहुः तत्स्थयोः पित्रोस्डयह इत्याह ।

परपूर्वायास्त्वशौचे ।

नहापुराणे ।

अन्यपूर्वा गृहे यस्य भार्या स्यात् तस्य नित्यशः। अशोचं सर्वकार्येषु गृहे भवति सर्वदा ॥ दानं प्रतिग्रहः स्नानं सर्वे तस्य वृथा भवेत्।

अत्र गेह इत्युपादानात्समस्तगृहकार्यकारिणीत्यर्थ इति हारलता। प्रतित्रहश्रवणाद्वाह्मणमात्रपरमिदम्।

शहः।

हीनवर्णा तु या नारी प्रमादास्त्रसवं वजेत्। प्रसवे मरणे तज्जमशौचं नोपशाम्यति॥

हीनवर्णं अत्र शूदा । प्रमादात विना परिणयं तस्कृतसङ्ग्रहणात् । तेना परिणीता शृद्धा यद्युत्तमवर्णात्पुत्रमुत्पादयति तदा तस्याः प्रसवमरण-जन्यमशीचं तद्वभंजनकस्य यावज्ञीवं भवतीति शुद्धीवन्तामणिः ।

आदिपुराणे ।

वित्रा दत्ता तु यान्यस्मै स्वातन्त्रयादन्यमाश्रिता।
यं संश्रितवती भूयः तस्याज्ञीचं भवेत्व्यद्दम् ॥
मृतायां वा प्रस्तायां नान्येषामिति निश्चयः।
पदे तु सप्तमे या तु बलात्काचिद् धृता भवेत्।
स्वामिगोतं भवेत्तस्यास्तरुच भूयो विशिष्यते।
वैतुकं त्वप्रस्तायां ततः पौर्विकभर्तृकम्।
कामादक्षतयोनिश्चेदन्यं गत्वा व्यवस्थिता॥
तस्यान्यस्य सगोत्रा स्याद् यं संश्रितवती स्वयम्।

पित्रा यस्मे दत्ता तं त्यक्त्वा स्वातः व्यादन्यमाश्रितायाः प्रसवमर णयोर्थमाश्रिता तस्येव त्रिरात्रमाशौचम् न तु तस्य सपिण्डानामि त्यर्थः। अस्वातः व्यादन्याश्रितायां विशेषमाह। पदे त्विति सप्तपदिकरणे न पत्तीत्वे जात इत्यर्थः। उत्तरत्र स्वामिगोत्रामित्यभिधानात्। अत्रापि विशेषमाह। तस्ति। तस्या यावत्प्रसवो न तावत् पितृगोत्रं, प्रसवोत्तरं पूर्वमर्तुगोत्रम्।

स्वातन्त्रयेणाश्चितायाः किं गोत्रमञ्चाह । कामादश्चतयोनिश्चेदिति । कामादश्चरयोऽिप पूर्वस्वामिगोत्रतेवेति हारखता । एवं च 'यं संश्चितः वती' इत्यादिना द्वितीयभर्तुर्यदृशीचमुक्तं तद्द्पश्चतयोनित्वे सत्येव । गोत्राशौचयोनियमस्यौत्सिगिकत्वात् । तथा च श्चतयोनेः कामतोऽप्या श्चितायाः, अश्चतयोनेस्तु बळादाश्चितायाः, पूर्वस्वामिसगोत्रत्वात्पूर्वस्वाः मिन पवाशौचमित्यावार्यचुडामिणः । यं संश्चितवतीत्यादिकं श्चतयोनेरेव, अश्चतयोनेस्तु कामादाश्चयेण द्वितीयस्वामिसगोत्रत्वात् द्वितीयस्वामिसिपण्डानामप्यशुचित्वात्वान्येषामित्यस्यासङ्गतिः । अत एवाशौचम्पकरणे सगोत्रत्वकथनं द्वितीयभर्तृसिपण्डानामप्यशुचित्वायेति स्मृतिः दर्पण इति वाचस्पतिमश्चानुसरिणः ।

इत्मन्न बोध्यम् । सजातीयास्वन्यगासु त्र्यहम् ।
परपूर्वासु भार्यासु पुत्रेषु इतकेषु च ॥
त्रिरात्रं स्यात्तथाचार्यं मार्यास्वन्यगतासु च ।
इतिकोम्यात् । द्वीनजातीयास्वन्यगास्वहोरात्रम् ।
निवासराजनि प्रेते तदहः ग्राद्धिकारणम् ।
परपूर्वासु भार्यासु पुत्रेषु कृतकेषु च ॥
इति चचनात् । द्वीनतरजातीयास्वन्यगासु नाशीचम् । तदाहतुः-

श्रम् लिखितौ । अन्यपूर्वासु भार्यासु इतकेषु मृतेषु च ।

अन्यपूर्वासु भाषासु कृतकषु मृतेषु च । सद्यःशौचं विनिर्दिष्टं जनने मरणेऽपि च ॥ इति ॥

अत्र दक्षिणात्याः । प्रतिस्त्रोमिन्नान्याश्रितासु पत्नीषु प्रस्तासु मृतासु च पूर्वापरपः त्योखिदिनमाद्यौचम् "परपूर्वासु भार्यासु" इत्यादि कौर्म्यात् । पितुश्च त्रिरात्रं सपिण्डानामेकरात्रम् ।

स्तके मृतके चैव त्रिरात्रं परपूर्वयोः । पकाहरतु सपिण्डानां त्रिरात्रं यत्र वै पितुः ॥ इति मरीविवाक्यात् । परपूर्वासु भार्यासु पुत्रेषु कृतकेषु च । भर्तृपित्रोस्त्रिरात्रं स्यादेकाहं तु सपिण्डतः ॥ इति हारीतैकवाक्यत्वात् । पितृपत्योरेकरात्रं खसन्निधाने, तयोरेकाहः पक्षे च सपिण्डानां स्नानमात्रमित्याद्वः ।

<mark>अत्र प्रागुक्तादिपुराणैकवाक्यतयैव व्यवस्था बोध्येति दिक् ।</mark>

अथ सम्पूर्णाशोचम् ।

बृहस्पतिः।

द्शाहेन सपिण्डास्तु शुद्धन्ति प्रेतस्तके । त्रिरात्रेण सकुरुयास्तु स्नात्वा शुद्धन्ति गोत्रजाः ॥ मृतस्तके जननमरणयोः सप्तमावधयः सपिण्डाः । तथा च ।

मनुः ।

सिप्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने । बीजिनमभिव्याप्य सप्तमे पूर्णे सत्यष्टमे सापिण्डताया निवृत्तिस्तः दुक्तम् । मारस्ये ।

> <mark>लेपभाजश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः ।</mark> पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्ड्यं साप्तपौरुषम् ॥

तथा च बीजिप्रसृतिसप्तमान्ताः सिपण्डाः । ब्राह्मणा दशाहेन, क्षित्रिया द्वाहेन, वैदयाः पञ्चदशाहेन, शूद्रा मासेन शुङ्कान्तीत्वर्थः। कन्यानां तु तृतीयपुरुषावधयः सिपण्डाः। "सिपण्डता तु कन्यानां सवर्णानां त्रिपौरुषी" द्दित सुमन्तुवचनात् । तेन कन्याया वृद्धिपताः महादौ सापिण्ड्यानिवृत्तिः। अत एव कन्यायाः पितामहस्रात्रा तत्सः न्तितिभिश्च सह सापिण्ड्याभावात् कन्याजन्ममरणयोस्तेषां सापिण्डाः शीचं नास्ति किन्तु समानोदकिनिमचमेवाशौचम्। एवं तेषामि मरण जननाभ्यां कन्यानामिति ग्रलपणिः। कन्यापदार्थस्तु स्व्याशौचमकरः णोको मतमेदेन बोध्यः। समानोदकास्त्रिविधाः। दशमाञ्चतुदैशाज्ञासमामस्त्रुतिपर्वन्तमेदात्। "जन्मनामस्त्रुतेरके तत्परं गोत्रमुच्यते" द्दित वृद्धमनुवाक्यात् । तत्राष्ट्रमपुरुषादारभ्य दशमपुरुषपर्यन्ताः सकुरुयाः स्ववृद्धाः शुक्यतिति। तथा च—

मनुः। जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते। एकाद्द्यादारभ्य चतुर्द्दशपर्यन्ताः पक्षिण्या, पक्षिणीमसपिण्ड इति गोतमस्मरणात् । पञ्चदञ्चादारभ्य एते ऽस्मत्कुलजा इति गोत्रनामस्मृतिपर्यः स्ताः, एकाहेन, "गोत्रजानामहः स्मृतम्" इतिजावालात् । तत एतेऽस्मद्धंः इया इति ज्ञायमाना केवलगोत्रजास्ते स्नानेन शुख्यन्ति "स्नास्वा शुख्यन्ति गे'त्रजा" इति वृहस्पतिरिति गौडाः ।

हारलताङ्गतस्तु समानोदके नानाशौचकरुपा गुणतारतम्येन व्यव-स्थिता इत्याहुः।

दाक्षिणात्यास्तु । अष्टमादारभ्य चतुर्द्दशान्ताः समानोदकाः, ते ऽयदाः शौचभागिनस्तद्भित्रगोत्रज्ञानामेकरात्रमित्यादुः ।

दासादीनां चेदमाशीचं स्वामिना सहैकत्र वासे भवति। दासान्तेवासिभृतकाः शिष्याश्चेकत्र वासिनः॥ स्वामितुदयेन शौचेन शुद्धान्ति मृतस्तके।

इति वृहस्पतेः। नान्येषां विशेषवचनाभावात्। "जनने मरणे नित्यम्" इत्यादिवचनं स्याकुर्वता हारळताकृताप्येवमुक्तम्। तत्र दासानामानुः छोम्ये नाजीचमित्याह ।

विष्णुः ।

पत्नीनां दासानामानुलोम्येन स्वामितुल्यमाशीचम्। मृते स्वामिः
न्यातमीयम्। दासानां हि प्रातिलोम्यं तदा भवति यशुत्कष्टवणीं हीन
वर्णस्य दास्यं करोति, ताहशस्य स्वामितुल्यमेवाशीचम्। समानोदः
कादेरशीचं च सर्ववणेषु तुल्यं वर्णभेदेन विशेषानुकः।

अथाऽसपिण्डाशौचम् ।

मनुः ।

तिरात्रमाहुराशौचमाचार्यं संस्थितं सित ।
तस्य पुत्रे च पत्न्यां च दिवारात्रमिति स्थितिः ॥
श्रोत्रियं तृपसम्पन्ने त्रिरात्रमशुचिभंवेत् ।
मातुले पक्षिणीं रात्रि शिष्यार्थिग्वान्धवेषु च ॥
प्रेते राजनि सज्योतिर्थस्य स्याद्विषये स्थितिः ।
अश्रोत्रिये त्वहः कृत्स्नमनूचाने तथा गुरौ ॥
सब्ह्याचारिण्येकाहमतीते श्रपणं स्मृतम् ।

आवार्यः=उपनीय साङ्गवेदाध्यापकः ।

बृहस्पतिरपि।

त्र्यहं मातामहाचार्यश्रोत्रियेष्वश्रुचिभेवेत् ॥ इति । दिवारात्रम्=अहोरात्रम् । एतश्वाशौचभागिनोऽनध्यापके गुरुपुत्रे, जीर इत आचार्यस्य पत्न्यां च बोध्यम् । गुरुपुत्रेणाव्यध्यापितस्य शिष्यः स्य, आचार्यामावे आचार्यपःनीशुश्रूषकस्य नैष्ठिकब्रह्मचारिणश्च तयो। स्त्रिरात्रम् ।

अध्यापयन् गुरुसुतो गुरुवन्मानमर्हति । भाचार्ये तु खळु प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विते ॥ गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवद्वत्तिमाचरेत् ।

इति मनुबचनात् । तथा च इयहमिति प्राप्ते — गौतमः ।

आचार्यतस्युत्रशिष्ययाज्येषु चैवम् ।

अनौरसगुरुपुत्रासवर्णगुरुपस्नोविषयं मनूक्तमेकाहमशौचामिति पारि जातः । सपिण्डस्याचार्यत्वे दशाह एव, न तु आचार्यत्वनिमित्तमाधिकम् । तथा च ।

**आ**३वलायनः ।

इशाहं सिपण्डेषु गुरौ वा सिपण्डे त्रिरात्रमितरेष्वाचार्येष्वस्यादि । अत्र गुरौ वा सिपण्डे दशरात्रमिति सम्बन्धः । गुरुत्वनिविद्धं नाः धिक्यमिति भावः । इतरेषु=असिपण्डेषु आचार्येषु त्रिरात्रामित्यर्थः । अत्र "गुरौ वा सिपण्डे" इत्याद्यळायने पाठ इति वावस्पतिमिश्राः । अत्र मिताक्षरादिकृतः ।

यस्तु मुख्यो गुरुः पिता तदुपरमे स्विण्डत्वाह्याह एव, यस्तु पिता पुत्रानुत्पाद्य संस्कृत्य वेदानध्याप्य वेदार्थ प्राह्मित्वा वृत्ति विद्धानित तस्य महागुरुत्वात्तदुपरमे ब्राद्यारात्रं वा "महागुरुत्व दानाध्य यने वर्ज्ञयेरिकृत्यादि आद्वलायनोकं द्रष्ट्यम्। एवं यदाऽऽचार्यमा तामहादेदन्त्योधि शिष्यसौहित्रादिः करोति तदा द्यरात्रमाशीचम्।

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् । प्रेताहारैः समं तत्र दशाहेन विशुध्यति ॥

इति मनुवचनादित्याहुः । श्रोत्रिये तूपसम्पन्ने "इति श्रोत्रिये=एकशाखाः ध्येतरि "एकां शाखामधीत्य श्रोत्रियो भवतीति" बौधायनवचनात् । उपसम्पन्ने=स्वगृहे अन्यत्र वा । एकस्थानवासिनीति हारलता ।

तदाहान्निराः।

गृहे यस्य मृतः कश्चिदस्रिपण्डः कथञ्चन । तस्याप्यशौचं विश्वेयं त्रिरात्रीमिति निश्चयः॥

गृह इत्येकस्थानोपलक्षणम् । गृह इत्येव विवक्षितमिति मिश्राः । मै श्रीप्रातिवैद्यादिना स्वाचारेण चोपसम्पन्ने त्रिरात्रमिति दक्षिणात्याः । अ स्विष्डोऽत्र श्रोत्रियोऽभिमतः। अश्रोत्रिये तु स्वगृहे सृते एकाहमेव। तथाचेकरात्रमित्यतुवृत्तौ—

विष्णुः ।

असपिण्डे तु स्ववेदमनि मृते इति।

अत्रासिष्डः=श्रोतियो प्राह्यः । मातुरु इत्यादि । मातुः सहोदरभ्रातिर भिन्नस्थानसृते पक्षिणीं व्याप्याशीचम् । एकस्थानसृते तु "मातृष्वसुः मातुलयोः व्वश्रूद्वसुरयोगुरौ ऋत्विजि चोपरते त्रिरात्रम्'इति प्रचेतसा त्रिरात्रमुक्तम् । सगुणमातुलविषयं विरात्रभित्यन्ये । मातुर्वेमात्रेयभ्राः तरि त्वेकरात्रम् ।

> अहरूवदत्तकस्यासु बालेषु च विद्योधनम् । गुर्वन्तेवास्यमूचानमातुलश्रोत्रियेषु च ॥

इति याइवल्क्यवचनस्य तिद्वषयस्वात् । अत्र शिष्यमरणे गौतमेन इयः हम्, मनुनापक्षिणां, याइवल्क्येनैकाहमुक्तमः। तत्र गुरुकुळस्थस्येव शिष्यस्य मरणे तदाचार्यस्य तिरात्रम्, उपनीय कृत्स्नं वेदमध्यापितस्यान्यत्र स्थितस्यापि शिस्यस्य मरणे त्वेकाहमित्यविरोधः । ऋत्विद्धारणे मनुना पक्षिणीं, प्रचेतसा त्रिरात्रम्, ऋत्विजां चेति बौधायनेन चित्रात्रमुक्तम्। तत्र यजमानसिन्नधौ मरणे इयहम् । अन्यत्र पक्षिणीत्यविरोधः । कुळक्तमाः गतानां सर्वदा याजकानां मरणे त्रिरात्रम् । अन्येषां पक्षिणीति हारलता । यान्धवेषु चेति । अत्र वान्धवपदेनात्मवान्धवाः पितृवान्धवाश्च माह्याः, न तु मातृवान्धवाः । मातृवन्धौ जावोलनाहिर्विधानात्। तथा च जावालिः ।

समानोदकानां ज्यहं गोत्रज्ञानामहः स्मृतम् । मात्रवन्धौ गुरौ मित्रे मण्डलाधिपतौ तथा ॥ इति । पतेन मात्रवन्धाविष पक्षिणीति दाक्षिणात्वमतं चिन्त्यम् । तत्रात्मवान्धवाः—

आत्ममातुः स्वसुः पुत्रा आत्मपितुः स्वसुः सुताः । आत्ममातुलपुत्राश्च विश्वेया आत्मवान्ववाः॥

इति मिताक्षरायामुकाः।

पितृबान्धवाः— पितुः पितुः स्वसुः पुत्राः पितुर्मातुः स्वसुः सुताः । पितुर्मातुलपुत्राक्ष विश्वेषा पितृवान्धवाः ॥

इत्यनेनोक्ताः।

५ बी० मि०

मातृवान्धवाः-

मातुः पितुःस्वसुः पुत्राः मातुर्मातुःस्वसुः सुताः । मातुर्मातुळपुत्राश्च विश्वेया मातृबान्धवाः॥

इत्यनेनोकाः। यमाद्यकाः इवसुरादयोऽप्यत्र बान्धवपदेन गृह्या न्ते । विशेषादित्यके । तथा च—

यमः ।

इवसुरयोर्भगिन्यां च मातुलान्यां च मातुले। पित्रोः स्वसरि तत्पुत्रे पक्षिणीं क्षपयेन्निशाम ॥

मिताक्षरादौ—

बृद्धसनुः ।

मातुळे इबसुरे मित्रे गुरौ गुर्वङ्गनासु च । अशौचं पक्षिणीं रात्रि मृता मातामही यदि । संस्थिते पक्षिणीं रात्रिं दौहित्रे भगिनी सुते ॥ इति ।

शुद्धेदित्यनुवृत्तौ—

विष्णुः ।

आवार्य मातामहे च व्यतीते त्रिरात्रेण । अनौरसेषु पुत्रेषु जातेषु च मृतेषु च । पुरपूर्वासु भार्यासु प्रस्तासु मृतासु च ॥

वाचार्यपत्नीपुत्रोपाध्यायमातुलद्वसुर्द्वश्रूद्वसुर्यसहाध्यायिशिष्ये पु चैकरात्रेणिति । श्वसुर्यः=शालकः । अत्र द्वसुर्यामरणे प्रचेतसा त्रिः रात्रं वृद्धमनुना पक्षिणी, विष्णुना चाहोरात्रमुक्तम्। तत्र जामातुर्गृहे तयोमं रणे तस्य त्रिरात्रम् । निजगृहस्थयोस्तयोर्निर्गुणयोर्म्मरणे तस्यैकरात्रम् । सगुणयोस्तु पक्षिणीति मिश्राः । द्वसुर्योः स्वगृहिभक्तेऽपि सान्निधिमरणे त्रिरात्रम् । एकत्राममरणे पक्षिणी, भिन्नग्राममरणेऽहोरात्रम् । एवं मातृस्वसरि तुल्यन्यायात् पितृष्वसरि च बोध्यमिति गौहाः । अत्रेषं बीजं, "श्रोत्रिये तृपसम्पन्ने त्रिरात्रमञ्ज्ञिष्यस्थे स्वग्रामश्रोत्रियेऽपि च त्रिरात्रमुक्तं तत्रेव "एकाहं स्यादुपाध्याये स्वग्रामश्रोत्रियेऽपि च"द्दि कौम्मेण सन्निधान एकरात्रविधानाद्वयत्रापि तद्दीत्या सान्निध्यत्वारत्वस्थेणाञ्चौचतारतम्यं करूप्यते ।

बहुनामेकधर्माणामेकस्यापि यदुच्यते । सर्वेषामेव तद्धर्म इति धर्मो व्यवस्थितः॥

इति बौधायनवचनात्, तत्र च त्रिरात्रं द्वश्रूमरणे द्वसुरे चैतदेव ही त्यस्य स्वगृहमात्रे द्वसुरयोर्भरणे त्रिरात्रपरत्वे "त्रिरात्रमस्रिषे

ण्डेषु स्वगृहे संस्थितेषु च' इत्यनेन कोम्मेंण सम्बन्धिमात्रपरेण पुनस्कः त्वात्, यित्रपात्रं इवश्चमरणे इत्यादेः सित्रिधिमात्रे मरणे तत्परत्वं करुष्यः ते। एवं स्वग्रामश्रोत्रियेषु चेत्यत्र स्वग्रामत्वेनाविशेषादन्यत्रापि तथा करुप्यते। एवमन्यत्रापि दौहित्रमाणिनेयादेः स्वयमकृतसंस्कारस्य प्रश्लिणी। स्वयं कृतसंस्कारस्य तु त्रिरात्रं—

संस्थित पक्षिणीं रात्रि दीहित्रे भगिनीसुते। संस्कृते तु त्रिरात्रं स्यादिति धर्मो व्यवस्थितः॥ पित्रोहपरमे स्त्रीणामुढानां तु कथं भवेत्। त्रिरात्रेणव शुद्धिः स्यादित्याह भगवान् मतुः॥

इति मिताक्षराभृतदृदयाइवरकीयात् । संस्कृते=स्वयं दाहादिना संस्कृते

पैठीनसिः।

असम्बन्धिनो द्विजान् द्वित्वा सद्यः शौचं सम्बन्धे तु त्रिरात्रामिति।
जढकन्यानां तु दाहादिकं विनापि त्रिरात्रम् । संस्कृत इत्यस्योपनीः
त इत्यर्थाद्नुपनीतयोद्देवित्रभागिनेययोः पक्षिणी । उपनीतयोस्तु त्रिः
रात्रमिति दाक्षिणायाः । तिश्वन्यम् । "दानाध्ययने वर्ज्ञयेरन्" "द्वाहं
सापण्डेषु गुरौ वासपिण्डे त्रिरात्रम्" इतराचार्येष्वित्याक्षणयनवचने
द्याहाशौचमुपक्रम्य त्रिरात्राद्याशौचिष्यानात् । याद्यवयसि याद्द्यः
मरणे सपिण्डानां द्शाहादिसम्पूर्णाशौचम्, ताद्यवयस्येव तादशमरणे
त्रिरात्राशौचम् । अन्यथाऽजातदन्तमातुलादिमरणे भागिनेयादेः पक्षिः
प्यादि तत्सपिण्डानां सद्यःशौचमिति वैषम्यापत्तेः । इदमशौचमेकः
स्थानमृते दौहिते । भिन्नस्थानमृते दौहिते भगिनीपतौ जामातिरः
च सद्यःशौचम् । तथा च ।

मिताक्षरायाम्—

भिनिन्यां संस्कृतायां तु स्नातर्थिप च संस्कृते। मित्रे जामातिर प्रेते दाहित्रे भगिनीपता॥ इयालके तत्सुते चैव सद्यः स्नानेन शुद्धित।

उपनीतम्रात्विवाहितभगिन्योर्भरणे सद्यःशौचम्। मातृष्वस्रिपतुः ष्वस्मातुलानां भिन्नस्थानमरणे पक्षिणी, एकस्थानमरणे तु न्निरात्रम्। तथा स—

प्रचेताः ।

मात्रस्वस्रमातुल्योः श्वश्रूश्वसुरयोर्गुरौ । ऋत्विजि चोपरते त्रिरात्रमिति ॥ मात्रवस्पदं पितृस्वसुरुपलक्षणम् ।

मातृष्वस्पातिपितृश्वस्पात्योर्मृतयोर्नाशौ वं वचनाभावात । माता महमरणे तु त्रिरात्रं "मातामहानां मरणे त्रिरात्रं स्यादशौ चकम्" इति कौर्मात । मातामहीमरणे तु पक्षिणी। "अशौ वं पक्षिणीं रात्रिं मृता माताः मही यदि" इतिवचनात् । अत्र पक्षिणीशाव्देन दिने श्रवणे दिनद्वयसहित रात्रिषद् रात्रिश्रवणे रात्रिद्वयसहितं दिनमण्युच्यते तुल्यन्यायादिति स्वधरः।

मिश्रास्त रात्रिमरणेऽपि दिनद्वयसहिता रात्रिरेव सा। "पूर्वमेष दिनं प्राह्यं यावन्नाम्युदितो रिवः" इति कश्यपवचनादित्याहुः। युक्तं चै तत्। "द्वावह्वावेकरात्रिश्च पिक्षणीत्यिमधीयते" इति सहनारायणधृतः वचनात्। पक्षतुरुवा दिवसा पाइर्वयोः स्त इति पक्षिणी रात्रिरित। स्मार्ता अप्येवम्। प्रेते राजनि सज्योतिः स्ववेद्याराजनि सृते सज्योतिः व्यवतारकात्मकज्योतिर्दर्शनपर्यन्तं दिवा मरणश्रवणे दिनमात्रम्, रात्रि मरणश्रवणे रात्रिमात्रं प्रजानामशौचिमित्यर्थः। इदं चापरिपालकराजा विषयम्। परिपालके राजनि सृते त्वहोरात्रम्। तथा च।

याद्ववस्क्यः ।

निवासराजनि प्रेते तद्दः द्युद्धिकारणम् । इति ।

यसु महोन ।

गृहे मृतासु कन्यासु दत्तासु स्यादहः पितुः। निवासराजनि प्रेते जाते दौहित्रके तथा॥

इति राम्नो मरणे व्यहमुक्तम् । तद्यस्य गृहे राजा म्नियते तस्य बोध्यम् , गृह इत्यस्यानुषङ्गात् । त्रामनाथे नष्टेऽपि सज्योतिः । त्रामेश्वरे कुळपतौ श्रोत्रिये चातपस्थिनि ।

प्रामेश्वरे कुलपती श्रोत्रियं चातपांस्वानं शिष्ये पञ्चत्वमापन्ने शुद्धिनंक्षत्रदर्शनात्।

इति वद्धयाश्वरकीयादिति दाक्षिणात्याः । अश्रोतिये त्विति । एतत्स्वगृहः
मृतविषयमिति प्रागुक्तम् । अनुचाने साङ्गवेदाध्येतरीति भिश्राः । यस्य
श्वत्रियस्य नृपतेर्देशे स्थीयते तस्मिन् श्लोतियेऽनधीनवेदे सज्योतिः ।
अनुचाने=सम्यगधीतवेदे तु नृपतौ मृते अहः क्रत्स्नमहोरात्रमित्यर्थ इति
हारलता । तथा गुराविति=अत्र "अव्यं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति
यः । तमपीह गुदं विद्यात्" इति मनुवचनपरिभाषितो गुरुर्ग्राह्यः । तत्राः
नुपनीयावपश्रुतोपकारके मनुक्तमहर्मात्रम् । अनुपनीयैकशाखाध्याः
पक्षे, उपनीय किश्चिद्धेदाध्यापके, मातुले द्वसुरे मित्रे गुरावित्यादिः

र्थेदमनूका पक्षिणी । उपनीयैकशाखाध्यापके त्रिरात्रमिति बोध्यम् । तच्चाह बौधायनः ।

त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुर्वीत । आचार्योपाध्यायतस्पुत्रेषु तिरात्रमृत्विजां च शिष्यस्तिध्यंसब्रह्मचारिषु तिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुर्वीत । आचार्ये तिरात्रम्, उपाध्यायेऽहोरात्रं, तस्पुत्र उपाध्यायपुत्र एकाहम् । दिवामरणे दिनमात्रं रात्रिमरणे तुत्यन्यायात् रात्रिमात्रम्, यथा संख्येन कुर्वीतेस्यर्थः । आचार्यपुत्रे च हीनजातीये दिनमात्रं रात्रिमात्रं च ऋत्यिजां याजकानां संनिधी मरणे त्रिरात्रं व्याख्यातम् । सतीर्थे=एकः समाद् गुरोरध्ययनं कुर्वाणे । अहोरात्रम् । सब्रह्मचारिण भिन्नगुरुशिष्यं वेदमागभृतस्रवत्ववारिणि दिनमात्रं रात्रिमान्नं च । सतीर्थे एकस्थानमृते पक्षिणी । तथा च—

गौतसः ।

पक्षिणीमस्विष्डे योनिसम्बन्धे सहाध्यायिनि च।

अस्विण्डे योनिसम्बन्ध इति समानाधिकरणम् । अन्यथाऽस्विण्डे चेकाहिवधायकहारीतिवरोधः स्यात् । रत्नाकरोऽण्येवमिति मिश्राः । अस्विण्डे एकादशपुरुषमारभ्याचतुर्दशात् पक्षिणी । तदुक्तं जन्मनाम-स्मृतिप्यन्तमहः योनिसम्बन्धे मातृष्वस्रेयापितृष्वस्रयभागिनेया-दिकं इति गौडाः । सब्ध्वारिणीति सब्द्वस्यारी=वेदभागविशेषाध्ययः नाङ्गवत्वारीतयोर्मध्येऽन्यतरिमन् मृतेऽपरस्य ब्रह्मचारिण एकाहिमिति मनुवचनस्यार्थः।

गौतमः । सद्दाध्यायिनि सब्रह्मचारिण्येकाह इति ।

कीम्यं।

परपूर्वासु भार्यासु पुत्रेषु कतकेषु च। त्रिरात्रं स्थात्तथाचार्ये स्वभार्यास्वन्यगासु च॥ कतकेषु चेति चकारात् क्षेत्रजादिषु च। तथा च।

औरसं वर्जायत्वा तु सर्ववर्णेषु सर्वदा । क्षेत्रजादिषु पुत्रेषु जातकेषु मृतेषु च । आशोचं तु त्रिरात्रं स्यात् समानामिति निश्चयः ।

समानं=सजातीयानाम् । तथा च सजातीयानामौरसिमेशानां क्षेत्र-जायेकाद्द्यपुत्राणां परपूर्वाणां भार्याणां च प्रसवमरणयोखिरात्रमशौ-चम् । असमानजातीयानां तेषामहोरात्रम् । तथा च ।

याज्ञवरक्यः।

अनौरसेषु पुत्रेषु भार्यास्वन्यगतासु च।

निवासराजनि प्रेते तद्दः शुद्धिकारणम् । इति । अपक्रष्टजातीयानामेषां नाशीचम् । तदाहतुः— गङ्कालिखितौ ।

अन्यपूर्वासु भार्यासु इतकेषु सुतेषु च । सद्यः शौचं विनिर्दिष्टं जनने मरणे पि च ॥ इति । पितृमरणेऽपि तेषां त्रिरात्रमाह । ब्रह्मपुराणम् ।

> दत्तकश्च स्वयं दत्तः कृशिमः क्रीत एव च । अपविद्धाश्च ये पुत्रा भरणांशाः सदैव ते । भिन्नगोत्राः पृथक्षिण्डाः पृथग्वंशकराः स्मृताः । सुतके मृतके चैव ज्यहाशौचस्य भागिनः॥

एत्य कलौ दत्तकपुत्रमात्रविषयम् । अन्येषां "दत्तौरस्रेतरा<mark>णां स</mark> पुत्रस्वेन परिप्रहः" इत्यादिपुराणेन कल्चिवर्ज्येषूक्तत्वेन निषिद्धत्वात् ।

नद्यपुराणे ।

नारदः-

आदावेकस्य दत्तायां कुत्रचित्पुत्रयोर्द्रयोः । पितुर्यंत्र त्रिरात्रं स्यादेकं तत्र सपिण्डनाम् । एका माता द्वयोर्यंत्र पितरौ द्वौ च कुत्र चित् । तयोः स्यात् सुतकादैक्यं मृतकाच्च परस्परम् ।

प्रथममन्येनोद्वाह्य तेनैव जनितपुत्रा पुत्रसहितैवान्यमाश्चिता,
पश्चात् तेनापि जनितपुत्रा पुत्रयोर्थथा संभवं प्रसवमरणयोद्धितीयपुत्रपितुश्चिरात्रम् । पवंविधे च विषये यत्र परस्थित्रजनकस्य त्रिरात्रं तत्र
तत्सिपण्डानामेकरात्रं, भिन्नपित्कयोस्तु द्वयोः पुत्रयोरेकमातृजयोः
प्रसवे मरणे चान्योन्यमातृजात्युक्तमशौचमिति हारस्ता । भावानित्यादि ।
द्वयोः क्षेत्रजस्य तदनन्तरजस्य जननमरणयोः पितुः क्षेत्रिणो, बीजिनोवा
स्वस्वपुत्रजन्ममरणयोक्षिरात्रं तत्सिपण्डयोरेकरात्रम् । भात्रोस्तु परः
स्परं स्वजात्युक्तम् । पवं पुत्रमात्रोरपीत्यर्थद्दित मिश्राः। अत्र विशेषमाह-

पित्रा ये तु नियुक्तायामेकेन बहुभिस्तथा। अऋक्थमाजस्ते सर्वे बीजिनामेव ते सुताः। दशुस्ते बीजिने पिण्डं माता चेन्छुक्छतो हता। अगुक्छोपहतायां तु पिण्डदा बोदुरेव ते।

अञ्चरभाजः क्षेत्रिणामित्यर्थः। एवकारेण द्विपितृकत्वव्यवच्छेदा। इदं शुक्कतः स्त्रीसंप्रदे बोध्यम्। शुक्कामावे क्षेत्रिण एव पिण्डदा इति । श्राद्धविवेकेऽप्येवम् । भिन्नपितृकसोदस्य जनने एकाहम्, मरणे ज्यहः, ।

मात्रैकया द्विपितृको स्नातरावन्यगोत्रज्ञो । एकाइं स्नुतके तत्र त्रिरात्रं मृतके तयोः। इति मरीविवचनादिति दक्षिणाखाः।

ऋब्यश्वनः।

अषुत्रस्य च या पुत्री सापि पिण्डप्रदा भवेत्। तस्य पिण्डान् दशैतान् वा एकाहेनैव निर्वपेत्।

एकाहेनैव वा निर्ववेदित्यन्वयः । व्यवस्थितविकस्पश्चायम् , तेन छतन्त्रुडा कन्या वाग्दानपर्यन्तस्काहेन, वाग्दत्ता विवाहिता च त्रिराः त्रेण, दश पिण्डान् दद्यात् । तथा च ।

आदिपुराणम् ।

देचानां चाप्यदत्तानां कन्यानां कुरुते पिता। चतुर्थेऽहनि तास्तेषां कुर्वोरन् सुसमाहिताः॥

इति हारखता। तथा च "यावदशीचं पिण्डान् दद्यात्" हत्यादिविष्णु सूत्रेकवाक्यतया छतन्त्र्वाया वाग्दानपर्यन्तमेकाहो वाग्दत्ताविवाहितः योख्यिरात्रमशौचिमिति छभ्यते। युक्तं चैतत्। जन्ममरणे यस्य याव-दशौचं तन्मरणे तस्य तावदशौचस्यौत्सर्गिकत्वादिति स्मार्तादयः।

दाक्षिणात्यास्तु कन्याया अपि पिण्डदानपक्षे दशाहमेवेश्याहुः।
स्वयंशे वानप्रस्थेयतौषण्डके नपुंसके चमुते स्नानमानम्। तथा च
पराशरः।

देशान्तरे मृतं श्रुत्वा क्लीवे वैखानसे यतौ । मृते स्नानेन ग्रुष्यन्ति गर्भस्रावे तु गोत्रिणः ॥ इति ।

अध सगुणनिर्गुणभेदेन व्यवस्था।

मनुः ।

द्शाहं शावमाशीचं सापण्डेषु विधीयते।

आरात्संचयनाद्दश्नां त्र्यहमेकाहमेन च॥

अस्थनामारात् सञ्चयनादिति चतुरहपर्यन्तिमित्यर्थः।

यद्यपि "अपरेद्युस्तृतीये वा चाद्यां संचयनं भवेत्" इति छन्दोगः
परिशिष्टकृतान्यत्रापि तद्विहितं तथापि चतुर्थे दिवसेऽस्थिसंचयनम्"

इति विष्णवाद्यक्तिह आह्यम्। "त्र्यहमेकाहमेन च"इत्युत्तरोत्तरलघुकाः
लोपदेशात्। आह्यणविषयं चेदं वचनम्। "ग्रुद्ध्येत् विधो दशाहेन"

इत्यादिना मञ्जनेव ब्राह्मणविषयत्योपसंहारात्। तेनात्र क्षत्रियाद्यैर स्थिसंचयनकालो न गृह्यते । तथा च । दक्षः ।

> पकाहाद् ब्राह्मणः युद्धेद्विनवेदसमन्वितः। हीने हीनतरे चैव ऽयहश्चतुरहस्तथा।

तथा च--

श्रीताशिमन्त्रवाह्मणात्मकवेदाध्ययनोभयान्वितो यस्तस्येकाहः । अनयोरेकतरशुन्यो हानः केवलश्रीताग्निमान् केवलमन्त्रवाह्मणात्मकः वेदाध्ययनवान् वा तस्य ज्यहः। एतद्द्रयशुन्यो हीनतरः केवलस्मार्तः श्रौताशिमान् तस्य चतुरहः। यद्यपि मन्त्रमान्नवेदस्मार्ताग्न्युभयवतश्च हीनतरत्वात्, चतुरह एव युक्तस्तथापि—

त्रिरात्रेण विद्युद्धेनु विद्रो वेदाग्निसंयुतः । पञ्चाहेनाग्निहीनस्तु दशाहाद् ब्राह्मणबुवः ॥

इति वृहस्पतिवचने वेदाग्नियोगे प्रवहविधानात् । वेदविदोऽशिहीनस्य पञ्चाहिवधानाद्वेदपद्स्य मन्त्रमात्रपरवात् । अग्निपद्स्य च स्मार्ताक्षिः मात्रपरवान्यन्त्रमात्रवेदस्मार्जाग्निमतस्ययः, केवलमन्त्रमात्रविदः प ञ्चाह इति सिद्धम् । इदं च ।

एकाहाद्वाह्मणः गुद्धेचोऽग्निवेदसमन्वितः। ज्यहात् केवलवेदस्तु निर्गुणो द्शामिर्दिनैः॥

इत्यत्र पराशरवचने केवळवेदग्रहणं केवळश्रौताग्निमपि गृह्णाति ।
तुरुयस्यायत्वात् । निर्गुणो दश्रभिदिनैरिस्यत्र स्मार्चाग्निमस्त्रमात्रवेदयोगात्मकगुणाभावोऽपि वोध्यः । श्रौताग्निमस्त्रब्राह्मणात्मकगुणयोगामाः
वपरत्वे तु मनुदक्षोक्तचतुरहदहस्पत्युक्तपञ्चाहपक्षयोगिविषयतापत्तेः ।
इदं च ।

एकद्वित्रिगुणैर्युक्ताश्चतुरुयेकदिनैः क्रमात् । सर्वेऽपि सर्वयोगेन सद्यः शौचाः प्रकीर्तिताः॥

इति जावाछिवचन एको गुणः हमार्चाग्निमात्रं, हो गुणी स्मार्चाग्नि मन्त्रमात्रवेदी, त्रयो गुणाः मन्त्रबाह्मणात्मकवेदेन मन्त्रमात्रवेदेन वा सह श्रोतस्मार्चाग्निसार्थकवेदश्रीतस्मार्चाग्निस्वाश्रमाविहितयावत्-कियायोगे सद्यः शौचम्। तथा च-

देवतः । ग्रन्थार्थतो विज्ञानाति वेद्मङ्गेः समन्वितम् । सकर्षं सरहस्यं च क्रियावांश्चेत्र सुतकम् । प्रन्थायते। प्रन्थतोऽधतश्च । अङ्गानि शिक्षा कर्णो निरुक्त स्टुन्दो स्थाक रणाज्योतीयि । करणो ज्योतिष्ठोमादिपद्धतिः,करपस्य पृथगुपादानं स्वक-मंप्रतिपत्य नुकुलपरकीयकरपस्यापि प्रहणार्थम् । रहस्यमुपानिषत् । किया वान् श्रोतस्मातीशिहोत्रादिकियावान् , स्ववणीश्रमविहितयावत्कियापः रश्च, तादशबाह्मणस्यापि नैकाहादिस्तकम् , किन्तु सद्यः शौचिमत्यर्थः । तथा च ।

पराधारः ।

अप्रयो यत्र हूयन्ते वेदो वा यत्रं प्रस्तते । सततं वैद्वदवश्च क्रियावाँश्चेत्र सुतकम् ॥ इति ।

अत्र वाचस्पतिमिश्राः। जावाज्यिचन एको गुणो विद्यातार्थसाङ्गवेदमाः
त्रम्,द्वौ गुणौ तादशवेदस्मार्चामीः, त्रयो गुणास्तादशवेदश्रौतस्मार्चामयः,
सर्वयोग उक्त एव । वृहस्पतिषचने वा ''वेदामी"इत्यत्रामिएदं स्मार्चाप्तिः
मात्रपरम् । पद्याहेनेति अर्थाङ्गादिहानस् इञ्चेदमात्रविदः पञ्चाहाच्छुद्धिः
रित्यर्थकम् । तेन गुणत्रयवत एकाहबोधकेनैकगुणवतश्चतुरहविधायः
केन जावाज्यिचनेनाविरोधः । एकं वेदैकदेशविन्मात्रस्य षडहाशौचेः

सद्यः शौचं तथैकाहरूयहश्चतुरहरूतथा। षट्दज्ञद्वादशाहश्च पक्षा मासरतथैव च॥

इति दक्षोक्तस्य षडहस्य गुणहानिप्रयुक्तं तस्यान्यत्राचरितार्थत्वादिः त्याहुः।

कल्पतस्कृतस्तु ।

पराश्यवचनेऽग्निपदं श्रौताग्निपरम्। पवं-एकाहाद्ब्राह्मणः शुद्ध्ये चोऽग्निवेदसमन्वितः । इति प्रागुदाहृतवचनेऽपि "व्यहाद्बुद्धिमवा-प्नोति योऽग्निवेदसमन्वित" इति शङ्कवचने उक्तवृहस्पतिषचने चाग्निपदं स्मार्चाग्निपरम् , दक्षवचने हीन इत्यस्य पराश्यवचने च केवलवेद्दित्वत्यस्य श्रोताग्निशृत्यस्मार्चगित्रमान् वेदैकदेशाः ध्यायीत्यर्थः, न त्वग्निमाञ्चशुत्यः, तस्य "पञ्चाहेनाग्निहोनस्त्व" ति वृहस्पतिना पञ्चाहोकः । हीनतर इत्यस्यासम्पूर्णवेदाध्यायी त्यर्थं इत्याहुः।

एवं अत्रिवेदययोरग्निमतोर्दशाहद्वादशाहौ।

तथा च । पराशरः ।

> क्षत्रियस्तु दशाहेन स्वक्रमेनिरतः शुचिः। तथैव द्वादशाहेन वैदयः शुद्धिमवाष्नुयात्॥

६ चीर मि

<mark>शूद्रस्यापि विशेषमाह—</mark> याइवल्क्यः ।

> क्षात्रियस्य दशाहानि विशां पञ्चदशैव तु । त्रिश्चहिनानि शृदस्य तदर्धं न्यायवर्तिनः ॥

न्यायवर्तिनः=श्रद्धया द्विजगुश्रूषापञ्चयज्ञादिशृद्वाविदिताक्रयावतः श्रद्रस्य । पञ्चदशाहाशीचम् । अत्यन्तगुणवतां सर्वेषामव दशाहमाह-दैवलः ।

> आशुच्यं दशरात्रं तु सर्वत्राप्यपरे विदुः। निधने प्रसम्ने चैव पर्यन्तः कर्मणः क्षयम्॥

स्मृत्यन्तरे--

सर्वेषामेव वर्णानां सुतके मृतके तथा। दशाहाच्छुद्धिरेतेषामिति शातातपोऽव्रवीत्॥ इति। अयमशौचसङ्कोचः सगुणानामप्यशुचिपुत्राद्यसम्पर्क एव। सम्पर्काद् दुष्यते विप्रो जनने मरणेऽपि वा। सम्पर्काविनिवृत्तानां नाशौचं नैव स्तकम्॥

इति पराषरोकः। अत एव सगुणानामिष सम्पर्के दशाहाचवाधः। सोऽपि सम्पर्कविनिवृत्ताशौचनिवृत्तिस्तत्तत्कमंण्येव, सवंश्वाशौचनिवृत्तिस्तृत्तत्त्वमंण्येव, सवंश्वाशौचनिवृत्तिस्तृ सगुणानां निर्गुणानां च सर्वेषां दशाहाद्युत्तरमेव। तथाषि "द्वाहां शावमाशौचम्" इत्यादिसामान्यशासदशाहादिबाधपुरस्सरमेव "द्योकाहाद् ब्राह्मणः शुक्रे"दित्यादिविधायकं भवति । बाधस्य चानुष्पितिबन्धनत्वात् यावत्यवाधितेऽनुष्पित्तिश्वश्यमो न भवति तावदनेन वाध्यमित्यपेक्षायामपेक्षितविशेषसमर्पणः समस्य "अग्निवेदसमन्वित" इत्यादिवाक्यशेषस्य दर्शनादिश्वहात्रादौ कमिण स्वाश्यावाध्ययनादौ च व्यवतिष्ठते न पुनर्दानादावि। अत एव।

दशाहं शावमाशौचं सिपण्डेषु विधीयते । अर्वाक्सञ्चयनाद्रथनां ज्यहमेकाहमेव च॥

इति कल्पचतुष्टयम्—

कुशुल्धान्यको वा स्यात् कुम्भाधान्यक एव वा। ज्यहैहिको वापि मवेद्दवस्तनिक एव वा॥

इत्येतत्प्रतिपादितचतुर्विधगृहस्थाविषयम् । यो दश्चाहोपयोगिसं चयकुशुरुधान्यस्तस्य दशाह एव, चतुरहपर्योप्तधनस्य कुम्मीधान्यः स्य चतुरहः, त्र्यहपर्याप्तधनस्य त्र्यहः । एकाहपर्याप्तधनस्यैकाहः, यस्य च सद्यः श्रीचं विना नास्युपशमस्तस्या<mark>दवस्तानिकस्य सद्यः शौच- •</mark> मिति मिताक्षरा ।

हारलताकृतोऽपि होब्राध्यापनार्थमेवायमशौचलंकोचो, न तु प्रति-पिद्धसंध्यापञ्चमहायद्वाद्युपयोगार्थम् । यथा छन्दोगपरिशिष्टम् ।

स्तके कर्मणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते। होमः श्रीते तु कर्चच्यः शुष्कान्नेनापि वा फलैः॥ अत्र होमेऽशीचसंकोचो न तु सन्ध्यादाविति प्रतीयते। पारस्करोऽपि।

नित्यानि निवर्त्तेरन् वैतानवर्जामिति । वैतानः=श्रौतो होमः।

मनुरपि ।

न वर्द्धयेदघाहानि प्रत्यूहेन्नामिषु कियाम्। न च तत्कर्म कुर्वाणः सनाभ्योऽप्यद्यचिर्मवेत्॥

अत्र तत्कर्मेति तच्छब्देनामिहोत्रकर्मोपादद्वाना होमिकियार्थमेवाशौ-चाभावं दर्शयति । तथा—

शङ्खलिखता ।

अग्निहोत्रार्थं स्नानीपस्पर्शनादेव पिता शुचिः। अत्राग्निहोत्रार्थमिति वद्नतौ कियान्तरेऽशौंचं दर्शयतः। तथा च गौतमः।

सदः शौचं राह्मां कार्याविरोधाय, ब्राह्मणानां च स्वाध्यायानिवृत्यः र्धमिति ।

तदेवमादिबहुतरवचनैः केवलं होमाध्यापनार्थमेवाशौचसंकोचः, सर्वाशौचनिवृत्तिस्तु सर्वेषामेव सगुणानां निर्गुणानां च दशाहोत्तरः मेवेति प्रतीयत दृश्याहुः।

पारस्करगृह्यव्याख्याता हरिहरमिश्रोऽप्येवम्।

आचार्यचूडामण्यादयस्तूक्तवन्दोगपरिशिष्टपारस्वरश्रहालिकितगीतमवचन् नेषु होमाध्यापनार्थं सद्यः शौचसिद्धेस्त्रयहादिमध्येऽपि होमाध्यापनप्रतीतेः सन्ध्यापञ्चमहायद्वादावेव त्रयहाद्यशौचं वाच्यम । तथा च त्रयहादुत्तरं संध्याद्यपयोगसिद्धिनिंध्यरयूहा। न च होमाध्यापनार्थं सद्यः शौचामिधा नं सर्वगुणयोगिसद्यःशौचपरम् । अन्येषाम्तु त्रयहादुत्तरमेव होमाध्यापने इति वाच्यम् ।

जन्मद्दानौ वितानस्य कर्मत्यागो न विद्यते । शालाग्नौ केवले होमः कार्य प्वान्यगोत्रज्ञैः ॥ इत्यादिजाबालीयेन वितानकर्मात्यागकाले स्वयं स्मार्शकर्मत्यागिवः श्वानस्य सद्यःशौचविषयरवेनानुपपन्नत्वात्। न च व्यहाद्यशौचिनां व्यहा दुत्तरंदशाहमध्ये वितानकर्म स्वयं कार्य्यं स्मात्तांग्निहोमस्तु चतुरहादु त्तरमि दशाहमध्येऽ न्यगोत्रजलामे तद्वारा तदलामे स्वयं कार्य इति जाबालीय।द्यर्थः, करपनामात्रत्वात्। व्यहोत्तरं वितानकर्मवत् चतुरहा द्युत्तरं स्मात्तांग्निहोमस्य स्वयंकरणसंभवेऽकर्तृत्वानाविषयात्। तस्मादे काह्यद्वाद्यशौचमध्येऽपि श्रोतााग्नहोमः स्वयं कार्यः, स्मात्तांग्निहोमास्तु चतुरहमध्येऽन्यगोत्रजद्वारा कार्यः।

सन्ध्यापश्चमहायद्वादिकमेकाह्द्यहादिमध्य एव त्याज्यम् । तसुत्तां तु सर्वाशोचिनवृत्त्या श्रोतस्मार्त्ता ग्रिहोमसन्ध्यापश्चमहायद्वादिकं स्वयं कार्यामिति सिद्धम् । न च "उभयत्र दशाहानि" इत्यादिजावालीयेन दशा हाशोचिनामेव एकाह्द्यहादिकालीन स्नानाचमनाभ्यासादिशिहोत्रार्द्धता बोध्यते । अत एवाभ्यासावैय्यर्थमिति वाच्यम् । निरश्नीनां स्वीयस्वि ण्डानां दशाहाशोचेऽपि साग्नेः स्नानोपस्पर्श्वनाभ्यासादिशहोत्रार्ह्तता बोध्यत इत्येतद्रथम् । तत्र सद्यःशोचार्थम् । एकमाचमनद्भमांक्वपरमित्य स्यासः । न च—

सन्ध्यापञ्चमहायञ्चाश्चरियकं स्मृतिकर्म च । तन्मध्ये हापयेत्तेषां दशाहान्ते पुनः क्रिया ॥

इति जावालीय तन्मध्ये हापयेदित्यनेनेव सिद्धेईशाहान्ते पुनः कि
येति यदुक्तं तदेकाहाद्यशौचिवगमेऽपि दशाहमध्ये सन्ध्याद्यकरणार्थं
मेवेति वाच्यम् । तिर्हे समानोदकमरणादित्र्यहाशौचोत्तरमिप दशाह
मध्ये सन्ध्याद्यकरणापत्तेः । दशाहपदस्याशौचकालोपलक्षकत्वे तु
वैयध्यं दुर्वारम् । वस्तुतो "अनर्हः कर्मणां विष्रः सन्ध्याहीनो यतः
समृत" इत्यादिवचनैः सन्ध्यायाः सर्वकर्मसाधारणाङ्गत्वावगतेरशौच
मध्यक्तंत्व्यताकत्वम् , न तु साधारणस्येति न्यायमूलमेव "दशाहान्ते
पुनः किया" इत्यनेनोक्तम् । यहा महागुरुनिपाते वर्षपर्यन्तं दैविप्रयक्ष
मिनिषेधात्तरप्रतिमसवतयोक्तं दशाहान्त इत्यादि । कि च "सद्यःशौद
तथेकाहस्व्यद्धत्रतुरहस्तथा" इत्यादि दशवचने दशाहादिसमिन्या
हारादेकाहादिनापि सर्वाशौचनिवृत्तिरवसीयते । परन्त्वयमशौचसं
कोचो युगान्तरविषयः "वृत्तस्वाध्यायसापेक्षमघसंकोचनं तथा" इत्या
दिना कलौ तत्प्रतिषेधात् ।

द्द्वाह् प्व विष्रस्य सपिण्डमरणे सति । करपान्तराणि कुर्वाणः कळी भवति किस्विषी ॥ इति हारीतवचनाच्चेत्याहुः। माधवीऽप्येवम् ।

## अथ वर्णसन्निपाताशौचम् ।

दक्षः ।

वर्णानामानुलोम्येन स्त्रीणामेको यदा पतिः। दशाहषट्त्रयहैकाहाः प्रसवे स्तकं भवेत्॥

प्रस्वो मरणमण्युपलक्षयित । वर्णानां ब्राह्मणक्षत्रियवैद्यशुद्राणां याः स्त्रियः कन्यकास्तासां यद्यानुलोम्येन हीनहीनतरहीनतमपरिणयः क्रमेण एकः पतिस्तदा सवर्णायाः प्रसवमरणयोः पत्युः स्वजात्युक्तम् । हीनायाः षडहम् । हीनतरायास्त्र्यहम् । हीनतमाया एकाहमशौचिमिः त्यर्थः । तथा च जातेषु सृतेषु चेत्यनुवृत्तौ—

धिष्णुः।

ब्राह्मणस्य क्षत्रियविद्शुद्रेषु स्पिण्डेषु षट्रात्रित्रित्रात्रैकरात्रैः क्षत्रियस्य विद्शुद्रेषु षट्रात्रित्रात्रियस्य विद्शुद्रेषु षट्रात्रित्रात्राभ्यां वैदयस्य शुद्रेषु षड्रात्रेणः। पतेनैतदुक्तं भवति । अनन्तरवर्णे षड्रात्रम् । पकान्तरे त्रिरात्रम् । द्वन्तकमविद्यक्रमेण परिणये त्वाह—

बृहस्पतिः।

शुद्धेद्विप्रो दशाहेन जन्महान्योः स्वयोनिषु । सप्तपञ्जित्रात्रेस्तु क्षत्रविद्शुद्रयोनिषु ॥

च्युत्क्रमविवाहस्य निषिद्धत्वात्प्रायश्चित्तास्पदत्वाडच निन्दितः तयाऽशाचातिरेको युक्तः। इदं हीनब्राह्मणविषयमिति स्वतिदर्पणे।

कौम्ये ।

क्षत्रविद्शुद्धदायादा ये स्युविप्रस्य वान्धवाः ।
तेषामशौचे विप्रस्य दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ॥
राजन्यवैद्यावष्येवं हीनवणीसु योनिषु ।
स्वमेव शौचं कुर्यातां विशुद्धर्थं न संशयः ॥
सर्वे तूत्तमवणीनां शौचं कुर्युरानिन्दिताः ।
तद्धणीविधिष्ठष्टेन स्वं तु शौचं स्वयोनिषु ।

सत्र न संशय इत्यन्तेन द्दीनवर्णेषु उत्तमवर्णस्य यत्स्वीयमशौच मुक्तम्, तद्देशभेद्व्यवस्थितम्। व्यक्तं चाद्द-

आदिपुराणे ।

बान्धवेषु तु विप्रस्य क्षत्रविद्शुद्रजातिषु । मृतेषु चाथजातेषु दशाहाच्छुद्धिरिष्यते । देशधर्मप्रमाणत्वात् पड्रात्रं क्षत्रियेष्वय । त्रिरात्रमपि वैद्येषु श्रुद्रेष्वेकाहमेव च । क्षत्रियस्याय वैश्यस्तु वैश्यस्य वृषलस्तथा ॥ म्रियते जायते बन्धुस्तथाशौचं स्वकं चरेत् । शुद्धा वेश्याः क्षत्रियास्तु क्रमादुत्तमजातिषु ॥ बान्धवेषु चरत्यन्तं यत्संख्यं तेषु विद्यते ।

अत्र वान्धवेषु च विश्वस्थेत्यादिना देशधर्मप्रमाणत्वादित्यन्तेन क्षत्रादित्रिषु ब्राह्मणस्य यद्दशाहाशौचमुक्तम्, तद्देशविशेषव्यवस्थितिम् ति स्वयमेवोक्तम्। "षद्रात्रं क्षत्रियेष्वधेत्यादिना शृद्रेष्वेकाहम्"द्रयन्तेन तु दक्षोक्तविषयेऽशौचमुक्तम्। "क्षत्रियस्याथ वैश्यस्तित्याः दिना स्वकं चरेत्" इत्यन्तेन वैश्यप्रसवमरणयोः क्षत्रियस्य द्वादशाहं शृद्राप्रसवमरणयोवेश्यस्य पञ्चदशाहं देशविशेषव्यवस्थितमुक्तम्। अपश्रष्टक्षत्रियवैश्यविषयमिति मिश्राः। शृद्रा वैश्या इत्यादिना च ब्राह्मण्याः सपत्न्याः प्रसवमरणयोः क्षत्रियाद्यास्तिस्तः स्त्रियो दशाहं कुर्युः क्षत्रियायाः सपत्न्याः प्रसवमरणयोवेश्या च शृद्रा च पञ्चदशाहं कुर्याः क्षत्रियायाः सपत्न्याः प्रसवमरणयोवेशिया च शृद्रा च पञ्चदशाहं कुर्याः तित्युक्तम्। पतद्यक्तमाह—

विष्णुः ।

हीनवर्णानामधिकवर्णेषु सपिण्डेषु तद्दशौचन्यपगमेऽधिकवर्णाः शौचापगमे नानाजातिषु स्नातृषु सापिण्ड्यं पुरुषत्रयाविश्रान्तं इति । आ हतुः शङ्कालेखितौ ।

यद्येकजाता बहवः पृथक्क्षेत्राः पृथक्धनाः । एकपिण्डाः पृथक्शौचाः पिण्डस्त्वावर्त्तते त्रिषु ॥

एकिपण्डाः=सिपण्डाः । पृथक्शौचाः=मातृजात्युकाशौचाः । "मातुर्जाः तिर्न संशय'रित यमवचनात् । दक्षाद्यकाखिळव्यवस्थां स्पष्टमाह् । कूर्मपुराणे ।

षड्रात्रं वा त्रिरात्रं वा एकरात्रं क्रमेण हि। वैदयक्षत्रियविप्राणां शुद्रेष्वाशौचमेवच ॥ अर्द्धमासोऽध षड्रात्रं त्रिरात्रं द्विजपुक्षवाः। शुद्रक्षत्रियविप्राणां वैदयेष्वाशौचिमष्यते ॥ षड्रात्रं द्वादशाहं च विप्राणां वैश्यशुद्रयोः। आशौचं क्षत्रियं प्रोक्तं क्रमेण द्विजपुक्षवाः॥ शुद्रविद्क्षत्रियाणां तु ब्राह्मणे संस्थितं सितः। दशरात्रेण शुद्धिः स्यादित्याहं कमळोद्धवः॥

वैद्यपरिणीतग्रुद्राप्रसवे तस्या मरणे तत्पुत्रमरणे च वैद्यस्य षड् रात्रमद्योचम् । क्षत्रियपरिणीतश्रुद्राप्रसवे तस्या मरणे तत्पुत्रमरणे च श्रिविषयं विरावम् । ब्राह्मणपरिणीतशृद्वायस्वे तस्यामरणे तरपुत्रमः रणे च ब्राह्मणस्यैकरात्रम् । वैद्यमरणे वैद्यपरिणीतवैद्याप्रस्वे तस्या मरणे तरपुत्रमरणे च वेद्यपरिणीतशृद्वायास्तरपुत्रस्य च पञ्चद्द्याहरः मशोचम् । श्रित्रयपरिणीतवैद्याप्रस्वे तस्या मरणे तरपुत्रमरणे च श्रः वियस्य षड्रात्रम् , ब्राह्मणपरिणीतवैद्याप्रस्वे तस्या मरणे तरपुत्रमरणे च ब्राह्मणपरिणीतश्चियाप्रस्वे तस्यामरणे तः पुत्रमरणे च ब्राह्मणस्य पर्रात्रम् । ब्राह्मणपरिणीतश्चियाप्रस्वे तस्यामरणे तः पुत्रमरणे च ब्राह्मणस्य पर्रात्रम् । स्रात्रियस्य मरणे श्वित्रयपर्रात्रम् । स्रात्रियस्य मरणे श्वित्रयपर्रात्रप्रमरणे च ब्राह्मण्यार्थस्य तरपुत्राः श्वित्रयपरिणीतः वैद्या तरपुत्राः श्वत्रियपरिणीतश्चित्राद्वातरपुत्राश्च द्वादशाहं कुर्युः । ब्राह्मण्यारणीतश्चाह्मणपरिणीतश्चाह्मणपरिणीतश्चाह्मणायस्य तस्या मरणे तरपुत्रमरणे च ब्रार्म्मणपरिणीतानां श्वत्रियावैद्याश्चद्वाणां तासां च पुत्राणां च दशरात्रम् मशौचम् ।

आपस्तम्बः ।

क्षत्रविट्शूद्रजातीया ये स्युर्विप्रस्य बाग्धवाः । आशोचं पैतृकं तेषां विभक्तानां तु मातृककम् ।

ब्राह्मणपरिणीतानां क्षत्रियावेदयाश्र्दाणां पुत्राः पित्रा सहैकत्रः वसन्तः स्वीयस्वीयमातुः प्रसवमरणयोः पितृसम्बन्धिदशाहमेवाशोचं कुर्युः। पित्रा सह कृतविभागास्तयोरेव निमित्तयोः स्वीयस्वीयमात्रः प्रत्यत्र येऽव्यः तृतात्र्युक्तमशौचं कुर्वीरन्। "ये स्युविष्यस्य बान्धवा" इत्यत्र येऽव्यः वस्था मृतसृतके इति पाठः। अव्यवस्था=अविभक्ताः इत्यर्थ इति मिश्राः। यथा विभागेऽशौचं तथैव पितृमरणेऽपीत्याह—

जाबालिः

नानाजातिषु पारक्ये पैतृकं जीवतः पितुः। अतीते मातृकं विद्यात् पारक्यमुभयोरपि॥

पकपुरुषपरिणातासु नानाजातीयासु स्त्रीषु मध्ये पारक्ये परिणेत्जातितः पराऽन्या या जातिस्तज्जातीयायाः स्त्रियाः प्रस्तवे मरणे च
तस्या पव प्रवात्पन्नः पुत्रः पितरि जीवित पितृजात्युक्तमशींचं कुर्यात्।
अतीते पितरि मातृजात्युक्तमशींचम् । पवं च पितृजीवनमरणयोद्य
भयोरपि पक्षयोः पारक्यमेवाशींचं भवित । पितृजांवेने मातृजातितः
पारक्यं पितृमरणे पितृजातितः पारक्यमिति हारस्ता। नानाजातिष्वेकतमस्य जननमरणयोः पितरि जीविति पितृवत् पडहादिकमेव भिन्नजातीयानां भातृणामशींचं भवित । पितरि मृते मातरि जीवन्त्यां मातृजात्युक्तमेव दशाहादिकम् । उभयोरपि मृतयोः स्तोर्थस्य जन्ममरणे

ष्टते ? जात्युक्तमेवाशीचं सर्वेषामिष आतृणामित्यर्थः । नचोत्तमज्ञातीय भातृणां षर्इयहेकाहवोधकेन हीनानां च मृतभातृ जात्युक्ताशीचवो धकेन विष्णादिवचनेन सह विरोधः । जावालिवचनस्य विशेषविषयतया सामान्यविषयाणां विष्णवादिवचनानां मातापितृसस्यविषयकत्वात् । नचेवमिष 'पारक्यमुभयोरपी''त्यनेन मातापितृसस्य उत्तमानां हीन मातृजात्युक्ताशीचन्नोधकेन विष्णवादिवचनेन सह विरोधः । जाबालि वचनस्यात्यन्तापकृष्ट्रबाह्मणविषयकत्वादिति वाचस्पतिमिशाः । अत्र विशेषमाह—

विष्णुः ।

पत्नीनां दासानामानुलोम्येन स्वामिनुल्यमशौचम् । मृते स्वामि न्यारमीयमानुलोम्येन सवर्णहीनतरादिक्रमेण परिणीतानां स्त्रीणां तस्तु त्राणां च सपिष्डजननमरणयोः पतिजीवनपक्षे यत्पुनरिवाशौचम् त दसस्वे तु स्वजात्युक्तमेव, विलोमपरिणीतानां तत्पुत्राणां च सर्वदा स्व जात्युक्तमेव,। पत्युकाशौचभागित्वे आनुलोम्यपरिणयनस्य विष्णुन विशिष्योपन्यस्तत्वात् । दासानां प्रातिलोम्यं तदा भवति यद्युत्कृष्टः वर्णो हीनवर्णस्य दास्यं करोति तादशस्य स्वामितुरुयस्वाम्नाशौचम्। किन्तुत्कृष्टवर्णदासानां हनिवर्णानां प्रसवमरणयोः स्वामितुल्याशीच भागिता । पतच्च स्वामिना सहैकत्र वासे भवतीत्युक्तं प्राक् । अपकृष्टः स्त्रीषूत्रमवर्णजनितानां मुद्धांभिषिकादीनां मातृजात्युकाशौचम् । ब्राह्म णात् क्षत्रियायामुत्पन्नः क्षत्रिय एव, क्षत्रियात् वैश्यायामुत्पन्नो वैदय एक वैदयाच्छूद्रायामुत्पन्नः शूद्र प्वेत्यनेन मुर्द्धावसिकानां क्षत्रियादिधर्मप्र-तिपादनात् । उत्तमवर्णस्रोषु अपकृष्टवर्णजनितानां स्तमागधकुम्भकाः ररजकादीनां प्रतिलोमजानां ग्रद्रतुक्यमशौचम्। "शौचाशौचं च कु र्वीरन् शुद्रवद्वर्णसङ्करा "इत्यादिपुराणादिति"गौडाः । माधवादयोऽपि । विश्वा नेश्वरस्तु "प्रतिलोमा धर्महीना" इति स्मरणादेषां नास्त्येवाशीचम्। किन्तु जनने मरणे च मुत्रपुरीषोत्सर्गवनमलापकर्षार्थं स्नानमात्रम् । एवं प्रतिलेमाभितस्त्रीणां प्रतिलोमदासानामपि नाशीचम् । "वर्णानामातुः ळोम्येन दास्यं न प्रतिलोमत' इति निषेधातिक्रमादित्याह ।

## अथ विदेशस्थाशौचम् ।

तत्र तत्तन्मरणनिमित्ताशीचाहर्मध्ये तत्तन्मरणश्रवणे शेषाहोभिः शुद्धिः। स्वजात्युक्तमरणाशीचकालातिकमे वत्सरमध्ये ताहशाः शीचनिमित्तमरणश्रवणे सार्ववणिकसपिण्डानां त्रिरात्रेण, वत्सरातिकः मेण श्रवणे उदकदानसहितस्नानमात्रेण । , विगतं तु विदेशस्थं शृणुयाद्यो ह्यनिईशम् । यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत् ॥ यतिकान्ते दशाहे तु त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् । संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्ट्वेवापो विशुद्धति ॥

इति मनुवचनात् । विगतं मृतम् । अत्र च विदेशस्थपदेन तद्देशस्थाः ऽपि तद्दिनेऽद्यातमरणो गृह्यते, अन्यदेशस्थश्च । अनिर्देशमित्यत्र दशः रात्रस्यत्यत्र च दशपदमशौचकालमात्रोपलक्षणम् । तेन त्रिरात्रादि-मध्ये समानोदकादिमरणश्चर्णेऽपीयं व्यवस्था । अन्यदेशमृतमित्यादि-वश्यमाणवार्दस्यत्यादिवाक्येकवाक्यत्वादिति सर्वे ।

मैथिलस्तु दशाहेश्विति। अत्र दशाहपदं जात्युक्तसंपूर्णाशौचकालपरम् , असंपूर्णाशौचेऽतिकान्वाशौचस्य "तस्मिन्नेवातिकालज" मित्यादिनामे निराकर्त्तव्यस्यादित्याहुः।

स्ष्रष्ट्रेवाप इति स्नानं क्रत्वेत्यर्थः।

अतीते स्तके प्रोक्तं सपिण्डानां त्रिरात्रकम्।

तथव मरणे स्नानमुई संवत्सरात्—

इति कीम्यात ।

अत्र स्नानमुद्कदानस्याप्युपलक्षणम्। "सर्वेषां वत्सरे पूर्णे प्रेते दः त्वोदकं शुचिः" इति याज्ञवत्क्यात्। मनुवचने स्पृष्ट्वेवेत्येवकारस्तु कालाः पेक्षानिवृत्तये। इदं चतुर्णोमपि वर्णानाम् । "तुरुषं वयासे सर्वेषामः तिकान्तं तथैव च" इति व्याप्रपादवाक्यात्।

अतीते सुतके स्वे स्वे त्रिरात्रं स्यादशौचकम्। संवत्सरे व्यतीते तु सद्यः शौचं विधीयते॥

रति शङ्खवचने बीष्साबलाद्यात्र सुतकपरं मरणाशौचपरम्। सपि ण्डजननाशौचकालातिकमेऽशौचाभावस्य वक्तव्यस्वात्। अतिकान्ताः शौचं गृहिण एव न तद्द्व्यस्यस्याह मिताक्षरायाम्— अक्षिताः।

> अतिकान्ते दशाहे तु पश्चाजानाति चेद् गृही। त्रिरात्रं सूतकं तस्य न तद्द्रव्येषु कहिंचित्॥

मातापित्रोः पत्युश्च मरणे वर्षमध्ये श्रुते त्रिरात्रम् , वर्षोपरि द्वितीः यवर्षमध्ये श्रवणे त्वेकादः।

> अशाचाहेष्वतीतेषु बन्धुश्चेष्ट्रयते मृतः। तत्र त्रिरात्रमाशुक्यं भवेत् संवस्तरान्तरे॥ ऊर्द्धं संवस्तरादाद्याद् बन्धुश्चेष्ट्रयते मृतः।

७ वी० मि०

भवेदेकाहमेवात्र तद्य संन्यासिनां न तु॥ इति देवलीयात्। आद्यादिति विशेषणात द्वितीयादिवर्षोत्तरं स्नान मात्रं सपिण्डसाधारणम्। बन्धुरत्र माता पिता स्त्रीणां भर्ता च, तथा चेदवराचार्यधृतवाष्ट्यम्।

महागुरुनिपातेऽष्टात्परमेकाहमिष्यते । इति । पितरी चेन्सती स्थातां दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः। श्रुत्वा तद्दिनमारस्य दशाहं स्तकी भवेत्॥

इति वाक्यमपि तहेशीयविषयमिति स्मार्ताः । यत्र पित्रादिमरणं श्रुतं वर्षान्तर्भाववादिभावादि न ज्ञातं त

अवणमारम्य सम्पूर्णाशौचप्रतिपादकं तद्वाक्यामित्यन्ये ।

मैथिलाः ।

थवाः। अशौचाहेष्वतीतेषु बन्धुश्चेच्छूषते मृतः। तत्र त्रिरात्रमाशुच्यं भवेःसंवत्सरान्तरे॥ उर्द्धं सम्वत्सरार्धानु श्रूयते चेन्मृतः स्वकैः॥ भवेदेकाहमेवात्र तच्च संन्यासिनां ग तु॥

इति देवलवचने पाटः । अत्र संवश्वरान्तरे संवत्सरपूर्वार्द्धे । अत एवा होर्ङ्क संवत्सराद्धांदिति । अत्रापि श्रुत्वा चोर्द्धदशम्याः पक्षिणीमिति गौ तमसुत्रात , उत्तरार्द्धस्य पूर्वार्द्धे पक्षिणी, दिने अवणे दिनद्वयसहित रात्रिः। रात्रिश्रवणेऽपि पूर्वमेव दिनं ग्राह्यमिति वचनात्। उत्तरार्द्ध ए काहः। तथा च षण्पासपर्यन्तं सपिण्डमरणे त्रिरात्रं, सप्तमादितिः पक्षिणी, नवमादित्रिके एकाहः, वर्षीत्तरं स्नानमात्रम् । मातुः पिट् सपलमातुश्च पितरौ चेन्न मृतौ स्यातां पितृपत्न्यामतीतायामित्यादि <mark>ब्यवस्थेत्यादुः। तिश्वन्त्यम् । गौतमाद्युक्तपक्षिण्यादेः सगुणादि</mark>विष रवेनोपपत्ती प्रागुक्तमनुकूर्मशङ्खवचनस्वारस्यत्यागानीचिश्यात् । तः हि। पक्षिण्यशीचं चतुःपञ्चाहाशीचिनाम्। एकाहाशीचं ऽयहाशी नामिति मन्मते व्यवस्थोपपद्यते । त्वन्मते पक्षिण्यशौचस्य संवत्सरोध रार्के सिन्नेवेशस्तत्प्रथमार्थ एव वेत्यत्र विनिगमकाभावाद्युका व्य स्थेति गौडाः। दक्षिणात्यास्तु दशाहायुत्तरं मासत्रयमध्ये जात्युकाशौर्षा मित्तमरणश्रवणे त्रिरात्रम् , चतुर्थादिमासत्रिके पक्षिणी, सप्तप्रादिति अहः, नवमादृश्वमुदकदानसाहितं स्नानमात्रं कालनिरपेक्षम्। तथा बुद्धवशिष्टः ।

बहः। मासत्रये त्रिरात्रं स्वात् वण्मासे पक्षिणी तथा। ् अहस्तु नवमादर्वागूर्ध्व स्नानेन शुध्यति॥ स्नानेनोदकदानमध्युपछक्ष्यत इत्याहुः।

अञ्च मैथिलाः ।

इदमितकान्ति त्रिरात्राद्याशीचं वश्यमाणपारिभाषिकविदेशादन्यस्मिन् देशे स्थितस्य मरणश्रवणे । पारिभाषिकविदेशस्यस्य तु दशाहाद्यूत्तरम-रणश्रवणे सद्यः शौचम्। तथा पैठीनिसः । देशाग्तरमृतस्य सद्यः शौचं वैषस्वत आह । तथा च ।

स्मृत्यन्तरे ।

देशान्तरमृतं श्रुत्वा क्लोबे वैखानसे यतौ । मृते स्नानेन शुद्धयन्ति सद्यः शौचं तु गोत्रिणः ॥ याइवल्यः।

प्रोषिते कालशेषः स्यात्पूर्णे दत्वोदकं शुचिः। पराशरः।

भृग्वशिमरणे चैव देशान्तरमृते तथा। बाले प्रेते च संन्यस्ते खद्यः शौचं विधीयते॥ तत्र विदेशपरिभाषायाम्।

बृहन्मनुः।

धाचो यत्र विभिद्यन्ते गिरिर्वा व्यवधायकः।
महानद्यन्तरं यच्च तदेशान्तरमुच्यते॥
देशनामनदीभेदात्त्रिकटोऽपि भवेद्यदि।
तत्तु देशान्तरं प्रोक्तं स्वयमेव स्वयंभुवा॥
दशरात्रेण या वार्ता यत्र न श्रूयतेऽथवा।

वृहस्पति:।

देशान्तरं वदन्तयेके षष्टियोजनमावतम् । चन्वारिशद्वदन्तयेके त्रिशदेके तथैव च ॥

गिरिवेति वाकारों न विकल्पे वाक्यमेदापत्तेः। किन्तु समुब्बये "वा स्याद्विकल्पोपमयारिवार्ये च समुब्बये" इति कोशात्। तेन त्रितयविशिष्टस्य देशान्तरान्वयदेशनामेत्युपलक्षणेन त्रितयवैशिष्ट्यं विवक्षितम्। निकटोऽपि=त्रिंशद्योजनाभ्यन्तरोऽपि। वस्तुतो वाचो यत्र
विभिद्यन्ते इत्यनेन द्वितयवैशिष्ट्ये एकतरवैशिष्ट्ये वा देशान्तरत्वं
वोध्यते देशनामनदीभेदादित्यनेन त्रितयविशिष्टस्य, त्रितयवैशिष्ट्यामावेऽपि षष्टियोजनान्तरितस्य तत्त्वं बोध्यते शास्त्रीयषष्टियोजनानां दशाहेनोरसर्गतो गमनयोग्यत्वादिति युक्तम्—

तथैवाग्रेतनवृहस्पत्यादिवाक्यैकवाक्यत्वात् । योजनप्रमाणन्तु — स्मृत्यर्थसार् प्रोक्तम्—

तिर्यग्यवोदरानष्ट।वृध्वां वा बीह्यस्त्रयः।
प्रमाणमञ्जलस्योक्तं वितस्तिद्वादिशाङ्कलम्॥
वितस्तेद्विगुणोऽरात्नः ततः किंशुस्ततो धनुः।
धनुः सहस्रे द्वे क्रोशश्चतुष्कोशं तु योजनम्॥

तद्यमर्थः । त्रितयवैशिष्ट्यं मृतस्य त्रिश्चां जनाभ्यन्तरे हे वैशिष्ट्यं त्रिश्चां जनोपरि पक्षेशिष्ट्यं चत्वारिश्चां जनोपरि वाणीि रिमहानदिभेदाभावेऽपि षष्टियोजनान्तरान्तराले वैदेश्यमिति । ताहशाविदेशमृतयोमीतापित्रोरपीयमेव व्यवस्थेत्याहुः । दाक्षिणात्या अप्येष्ट्यम् । परन्तु मातापित्रोरेताहशाविदेशमरणेऽपि यदा कदाविदिपि अवणे अवणादिनात् पूर्णमशौचम् । पवं सपस्नमातुस्त्रिरात्रिमस्येषां विश्वेषः । निर्दश्चित्रजनमञ्चेषे पितुः स्नानमात्राच्छाद्धः ।

निर्देशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च t सवासा जलमाप्लुत्य श्रुद्धो भवति तत्क्षणात्॥

इति गतुवचनात्। अत्र निर्देशज्ञातिमरणेऽङ्गास्पृश्यत्वनिवृत्ति कपैव शुद्धिः सचैलस्नानात्, न तु सर्वाशौचनिवृत्तिः। तत्र त्रिरात्रादिसः त्वात्। निर्देशस्वपुत्रजनने तु सर्वाशौचनिवृत्तिरेव सङ्कोचकाभावात्। स्वपुत्रजननातिरिकजननाशौचेऽतीते श्रुते स्नानमपि नास्ति। "नाशौचं प्रसवस्यास्ति व्यतीतेषु दिनेषु च"इति देवलीयात्। आनिर्गतदः शाहजननश्रवणे शेषाहोभिः शुद्धिः।

अन्यदेशमृतं ज्ञातिं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च । अनिगते दशाहे तु शेषाहोभिविशुद्धाति ॥

इति वृहस्पत्युक्तेः । आत्मनः सपिण्डस्य वा पुत्रजन्म श्रुत्वेत्यर्थः । श्रुत्वा देशान्तरस्ये जननमरणेऽशौचशेषेण शुद्धोदिति विण्यवचने-—

देशान्तरगतं श्रुखा स्तकं शावमेव वा । तावस्याद्शुचिर्षित्रा यावच्छेषः समाप्यते ॥

द्दित कीम्भे च सामान्येनोपादानादिति। हारस्ताप्येवम्। नजु सामान्यस्य विशेषेकवाक्यतया विशेषपरत्वस्य युक्तत्वात् विशेषस्य सामान्यपरत्वे छक्षणाप्रसङ्गात् पुत्रपद्वैयथ्यां नेवं युक्तम्। न चोक्तवृहस्पन्तिविष्णुवाक्ययोमूळमूता लाघवात् स्तके शेषाहोभिविंशुच्चतित्ये केव श्रुतिः कल्यते, एतयोरेकवाक्यतया विशेषश्रुतिकल्पने पुत्रजन्मनिवंशुच्चति, मरणे शेषाहोभिविंशुच्चतीति श्रुतिद्वयकल्पन

5052

नापचेरिति वाच्यम् । पुत्रेति विद्येषोपादानवैयध्योपस्या पुत्रवस्या एव श्रुतेः कर्वपयितुमुचितस्वात् करणनायाः शब्दार्थानुरोधित्वादिति चेत् । न । सर्वत्र जनमपद्वय स्वपुत्रजनमपरत्वे सपिण्डजनमिनि कि अवणमाः रभ्य दशाहमशौचम् , कि वाशौचामावः । नाद्यः । स्वपुत्रजनमश्रवणापेः श्रया सपिण्डजनमश्रवणाशौचाधिक्ये वैषम्यापचेः । नान्त्यः । "नाशौचं प्रसवस्यास्ति व्यतीतेषु दिनेषु च"इति देवल्वचनेऽतीतग्रहणादशाहाः भ्यन्तरे प्रसवश्रवणेऽशौचप्रतीतेः । नचेदं स्वपुत्रजननाशौचदिनात्ययेऽः शौचनिषेधकम् । निर्दशं झातिमरणामित्यादिमनुवाक्याचत्र दशाहात्यये सद्यःशौचात् । तस्मात्पुत्रपदं सम्बन्धिमात्रोपलक्षकमिति । आनिर्दशसः पिण्डजनमश्रवणेऽपि शेषाहोभिः शुद्धिरिति सिद्धम् । अय मृत्युविशेषाशौचम् ।

तत्र यमः।

डिम्बारानिहतानां च तथैव प्राणसित्रणाम् । नदीदवापदद्ष्ट्रिम्यः सद्यः शीचं विधीयते ॥ राख्रणाभिमुखो यस्तु वध्यते क्षात्रधर्मणा । यद्यः सन्तिष्ठते तस्य सद्यः शीचं विधीयते ॥ अग्निमरुप्रतने वरिष्वन्यप्यनाशके । दीक्षितानां च सर्वेषां सद्यःशीचं विधीयते ॥

विने=डिवाहनः। नृपतिरहितं युद्धम् अशस्त्रक्रस्ह समद्वदेवेति मि आः। अशिनः= शद्धम् । प्राणसित्रणः= गोब्राह्मणाद्यर्थप्राणत्यागिनः । नदीति ज लाशयमात्रोपलक्षणम् । स्वापदा= व्याद्धाद्यः। देष्ट्रणः= स्वपद्धाः । यहः= आः द्धादिकप् इति निवन्धकारः । ज्योतिष्टोमादियम् पलं सन्तिष्ठते उत्पद्यते अनेन प्राप्यत इति याद्धदित्यन्थे । महः= निर्जलदेशः । मेहपाठं स्वक्तित्य उच्चप्रदेश इत्यर्थे इत्यन्थे । वीराध्यनि— प्ररणं संकर्प्य महाप्थगमने । अः नाशके अनशने । दोक्षितानं चेति दिक्षणीयेष्टिजनितसंस्काराणां यजमाः नानां तदुत्तरं कर्त्वव्ययम्यकार्मार्थे सद्यःशौचिमत्यर्थः । यथा च ।

याज्ञवल्यः--

ऋत्विजां दीक्षितानां च यशकर्माणि कुर्वताम् । आपद्यपि हि कष्टायां सद्यःशीचं विधीयते ॥ इति ।

मनुः ।

डिवाहबहतातां च विद्युता पार्थिवेन च । गोब्राह्मणस्य चैवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ यस्याज्ञाकारिणोऽमात्यादेः, स्वस्त्ययनादिकारिणः पुरोहितादेवी अशौचामार्वं नृपतिरिच्छति तस्यापि स्वीयस्तकमृतकादौ सद्यःशौ चम् । सद्यःशौचानुवृत्तौ—

शङ्खालिखितौ ।

<mark>अथ शस्त्रानाशकाञ्चिरञ्जुभृगुजलविषप्रमापणेष्वेवमेव ।</mark>

शस्त्रेण उदरभेदादिना आत्मघाते, अनाशकोनाहारत्यागेन, अग्नि प्रवेशेन, रज्जुना, आत्मन उद्धन्धनेन, उद्धादतिकठिनतरभूभागात् पतनेन, जलप्रवेशविषभक्षणाभ्यां वा मरण एवमेव सद्यःशौचमित्यर्थः। परावरः।

> ब्राह्मणार्थे विपन्नानां दण्डिनां गोप्रहेषु च । आह्वेषु विपन्नानामेकरात्रमशौचकम् ॥

दिण्डनामिति त्रिष्वभिसंबध्यते । गोब्राह्मणार्थे दण्डेन युध्यमानानां संग्रामे च दण्डेन युध्यमानानां सांमुख्ये मरणे एकरात्रमशौचम् । दण्डिनामित्यत्र विद्वामिति पाठः विद्वाचौरादिगृहतिनां विद्वद् शायामेव विपन्नानामित्यर्थे इति मिश्राः। संग्रामे क्षतेन कालान्तरमृते एक रात्रमिति दक्षिणत्याः।

गौडास्तु—क्षतेन सप्ताहाद् मृते त्रिरात्रं तदूर्ध्वं जात्युक्तम् । यथा व्यात्रः ।

क्षतेन म्रियते यस्तु तस्याशौचं मवेद् द्विधा। आसप्ताहात् त्रिरात्रं स्याद् दशरात्रमतः परम्॥

दशरात्रमिति जात्युकाशौचपरम् । शस्त्रहतस्य तु त्र्यहाभ्यन्तरं मृते त्रिरात्रं, तदूर्ध्वं संपूर्णाशौचम् । तदाह स एव ।

> शक्तवाते त्रयहादूर्द्धं यदि कश्चित्प्रमीयने । अशौचं प्राक्ततं तस्य सर्ववर्णेषु नित्यशः।

अत्र घातपदं क्षतेतरशस्त्रघातपरम् । पारिभाषिकशस्त्रघातपरमपि । यथा । देवीपुराणे—

पक्षिमत्ह्यमृगैर्यस्तु ग्रुङ्गिद्धिनविर्दताः ॥ पतनानश्चनप्रायैर्वज्राभिविषवन्धनैः । मृता जलप्रवेशेन ते वै शस्त्रहताः स्मृताः ॥ इति ।

न च शस्त्रघातपदस्य प्रागुक्तोभयपरत्वे कि मानं विना क्षतं शस्त्रः घातेन प्रपतनादिना च विस्त्रम्भवे अशौचे भेदाकाङ्कानिवृत्त्यर्थमुभयः प्रत्वस्वीकाराद् । अन्यथा तत्राशौचानध्यवसायापचेरित्याद्धः। वृहस्पतिः।

डिम्बाह्वे विद्युता च राज्ञा गोविप्रपालने।

सदाःशोचं हतस्याहुस्रवहं चान्ये महर्षयः ॥

डिम्वाहवे शस्त्रैरिभमुखहतस्य सद्यःशौचम्, लगुडादिना शस्त्रेण वा पराङ्मुखहतस्य त्रिरात्रम् । बज्जामिघातेन मरणं मे भविविति शास्त्रा विहितवुद्धिपूर्वे हतस्य मरणे सद्यःशौचम् । शास्त्रविहितवुद्धिपूर्वे प्रमा-दतो वा बज्जहतस्य मरणे त्रिरात्रम् । राज्ञावधार्हापराधेन हतस्य सद्यः शौचम् । अन्यापराधेन हतस्य सद्यःशौचम् । अन्पापराधेन हतस्य त्रिरात्रम् । गोवित्ररक्षार्थे शस्त्रेण युद्धमानस्याभिमुखहतस्य सद्यःशौ-चम् , पराङ्मुखहतस्य त्रिरात्रमिति ।

कीम्यं।

सद्यःशौचं समाख्यातं दुर्भिक्षे चाप्युपद्रवे । डिम्बाहबहतानां च विद्युता पार्थिवैद्विजैः॥ सद्यःशौचं समाख्यातं शापादिमरणे तथा।

उपद्रवे=राजविष्ठवे, औषसर्गिकात्यन्तमरकपीडने च। तथा च—

उपसर्गमृते चैव सद्यः शौचं विधीयते ।

अत एव—

आपद्यपि च कष्टायां सद्यःशौचं विधीयते ॥ इति यक्षारकीये। अनिरुद्धशुरुपणिमहोपाध्यायप्रभृतिभिरौपसर्गिः कारयन्तमरकपीडायां सद्यःशौचिमत्युक्तम्। उपसर्गमृत इति यद्यपि "उपसर्गः स्मृतो रोगभेदोपप्रवयोरिपि" इति विश्वकोषादुपसर्गपदस्य रोगविशेषादिवाचकता, तथापि मुनिप्रयुक्तत्वादत्र त्रिविधोत्पातातमः

कोऽप्युपसर्गोऽभिमतः। यथा--

गर्गसंहिताबाई स्पत्ययोः ।

अतिलोभादसस्याद्वा नास्तिक्याद्वाप्यधर्मतः । नवापचारान्नियतमुपसर्गः प्रवर्तते । ततोपचारान्नियतमपरज्यन्ति देवताः ॥ ताः सृजन्त्यद्भुनास्तास्तु दिव्यनाभसभूमिजान् । त एव त्रिविधा लोके उत्पाता देवनिर्मिताः । विचरन्ति विनाज्ञाय क्षैः सम्भावयन्ति च ॥

पतेनोपस्जन्तीति न्युत्पत्या देहाभ्यन्तर एव यावत्तापादि वर्तते । ताबत्कालं मरणे सद्यः । वहिर्भावेन ज्ञणत्वे सति मरणे स्वजात्युक्तमेवे ति मिश्राद्युक्तं चिन्त्यम् । द्विजै=ब्रोह्मणैः । अत्र वृद्धिपूर्वं ब्राह्मणहत्तस्यै-वाशीचाभावो बोद्यः । प्रमादाद् ब्राह्मणहते त्वशौचादिकमस्त्येव । अन्यथा--

विषश्चरत्रद्वापदाहितिर्थ्यग्वाह्मणघातिनाम्। चतुर्ददयां किया कार्या अन्येषां तु विगर्दिता॥

इति मरीचिवाक्यं निर्विषयं स्यात् । अत्र हि विषादिसाहचर्याः द् श्राह्मणकृतो घातोऽस्यास्तीत्यर्थः । स च ब्राह्मणहतस्याशौचाद्यभावे नोपपद्यते । शापादिमरणे इति । आदिनाभिचारादिसंग्रहः ।

जावालिः ।

दुर्भिक्षे राष्ट्रसम्पाते शस्त्रगोबहाघातिते । पतितेऽनरानप्रेते विदेशस्थे शिशौ न च ॥ नाशौचिमत्यर्थः । मिताक्षरायां— गौतमः ।

प्रायोनाशकशस्त्राग्निविषोद्बन्धनप्रपतनैश्चेच्छतामिति । प्रपतनं=गिरिशिखरादितः पातः । अत्रेच्छतामिति विशेषणात् प्रमादः कृते दोषाभावः प्रतीयते । तस्यां— स्मृत्यन्तरे ।

चाण्डालादुदकात्सर्पाद् ब्राह्मणाह्यैद्यतादि । द्रिष्ट्रेष्ट्र्य पशुभ्यक्ष मर्णं पापकम्मणाम् ॥ उदकं पिण्डदानं तु प्रेतेभ्यो यत्प्रदीयते । नोपतिष्ठति तत्सर्वे अन्तरिक्षे विनश्यति ॥

पतदपीच्छापूर्वमात्महननविषयम् । गौतमेनेच्छापूर्वमुदकेनात्महः
नने ऽशौचिनिषधात् । अत्रापि चाण्डालादुदकात्सप्पादित्युदकसाहः
चर्याद् बुद्धिपूर्वविषयत्विनश्चयात् । पापक्षणामिति विशेषणादिषि तथा ।
ततो हि चाण्डालादिहेतुकमरणेऽस्य पापहेतुत्वं प्रतीयते । पापं च
निषेधातिकमहेतुकं तिश्वषध्य पुरुषच्यापारगोचरो न च प्रमादमृते
मरणानुक्लः पुरुषच्यापारः, तस्माद्यः कोधात् शोकाद्वा विना शास्त्राः
भ्यनुष्ठां चाण्डालादिना स्वात्मव्यापादिना विवादं कुर्यात् । पाक्षिकः
स्वानिष्टानादरणेन चाण्डालदुष्टदंष्ट्रादिप्रहणमारणादीच्छयागतस्तर्माः
रितो, यैश्च कान्तारदुर्दिनसंशीर्णनौकादिगमनं पूर्ववत् छतं तेषां सर्वत
आत्मानं गोपायीतेति विधेनं संशयं प्रपद्यतिस्थादिनिषेधस्य चातिक्रमः
निमित्तपापवतामयमाशौचोध्वदेहिकप्रतिषेध इति सिद्धं। प्रमादमः
रणेऽशौचं नान्यत्रेति । स्पष्टं चाह—

नक्षपुराणम् । प्रमादापि निःशङ्कस्त्वेकस्माद्विधिदेशितः । शृङ्गिदंष्ट्रिनखिव्यालाविष्यक्कलादिभिः॥

चाण्डालैरथवा चौरैनिंहतो वापि कुत्रचित् ेतस्य दाहादिकं कार्यं यस्मान्न पतितस्तु सः॥ शृङ्गिदंष्ट्रिनीखन्यालविषवहिस्त्रिया जलैः। आद्रात्परिहर्त्तेब्यः कुर्वन् क्रीडां मृतस्तु यः॥ नागानां विप्रियं कुर्वेन् दग्धश्चाप्यथ विद्युता॥ निगृहीतः स्वयं राहा चौर्यदेषेण कुत्रचित्। परदारान् रमन्तश्च द्वेषात् तत्पतिभिंहताः॥ असमानेश्च संकीर्णेश्चाण्डालाचेश्च विप्रहम्। कृत्वा तैर्जिहतास्तांस्तु चाण्डालादीन् समाश्चिताः॥ गदाग्निविषदाश्चेव पाषण्डाः क्रूरबुद्धयः। कोधात्पापं विषं वर्द्धि शस्त्रमुद्धन्धनं जलम् ॥ गिरिवृक्षप्रपातं च ये कुर्वन्ति नराधमाः। कुशिल्पजीवनाश्चेव सुनालङ्कारकारिणः। मुखेभगाश्च ये केचित् क्लीबद्राया नपुंसकाः॥ ब्रह्मदण्डहता ये चये चान्ये ब्राह्मणैर्हेताः। महापातिकनो ये च पतितास्ते प्रकीर्तिताः॥ पतितानां न दाहः स्यान्नान्त्येष्टिर्नास्थिसंचयः। न चाश्रुपातः पिण्डो वा कार्ये आद्वादिकं कचित्॥ पतानि पतितानां च यः करोति विमोहितः। तप्तकुच्छूद्वयंनैव तस्य ग्रुद्धिर्न चान्यथा॥

प्रमादात=अनवधानात् । निःशहः=शृद्धिदंष्ट्रचादिहिस्रजन्तुसामिध्याचाह्यरितः । विधिदेशितः=मरणकर्मणा प्रेरितः सन् पलायनासमर्थः
अकस्मात् शृङ्घादिभिद्देतो भवति तदा सर्वभेव दाहादि कार्य्यम् ।
व्यालो-दुष्टगजः । विद्विश्वयेति विह्वना स्त्रिया चेत्यर्थ इति गोडाः । विद्विश्वयेति विह्वना स्त्रिया चेत्यर्थ इति गोडाः । विद्विश्वयेति दाक्षित्यानां पाठस्तु युक्तः । कुवैन् क्रीडामित्यनेन विनापि
मरणामिसन्धिमेतैः समं क्रीडतो मरणे नाद्योचमिति लभ्यते । अत
प्वाप्रे क्रोधात्यापं विषं विह्विमित्यनेन पौनक्त्रचं न भवतीत्येके । क्रीडाः
मित्यत्रांशिकप्रतिसन्धाविषद्पादगणनेन तत्करणं, क्रोधादित्यनेन मरणाः
धमेव तत्करणमतो न पौनक्त्रचिमत्यन्ये । नागानामिति । क्रीडादि
वद्यात्सर्पाणां विद्रियकारी यः सर्पादिना हत इत्यर्थः । दग्धरचेतिः
चास्त्रविहितः । बुद्धपूर्वं विद्युद्धत इत्यर्थः । चौर्यति=वधार्हाऽपराधमात्रोः
पळक्षणम् । रमन्तः=रमयन्तः । चाण्डालाग्रैश्च विष्रहमिति । इदं द्पादिवशाः

द्विप्रहे बे।ध्यम् । अन्यत्र तु—

अग्निपुराणम्— दृष्ट्रिभिः शृङ्किभिर्वापि हता ग्लेच्छेश्च तस्करैः । ये स्वाम्यर्थे हता यान्ति राजन् स्वर्गे न संशयः॥ सर्वेषामेव वर्णानां क्षत्रियस्य विशेषतः।

विष्णुधर्मोत्तरे-

स्वास्यर्थे ब्राह्मणार्थे वा मित्रकार्ये च ये हताः । गोश्रहे निहता ये च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ इति । गदेति । गदं व्याधिजनकमौषधम् । तथा च—

परस्य गद्दिद्दातार इत्यर्थः। शत्नागिनगद्दाश्चेनित दाक्षिणात्याः पर
नित । पाषण्डा इति । वेदबाह्यरक्तपट्टमोण्ड्यादिवतचर्या पाषण्डम् तदेषाम
स्तीत्यर्थः । अर्था आदित्वादच् तथा च पाषण्ड्यालिन इत्यर्थः । तथ
च पाषण्डमाश्चिताः स्तेना इति याज्ञवन्त्रयः। क्रूखुद्धयो=नित्यं परापकारः
मतयः। कृशिन्पजीविनः=सजातीया एव चम्मांस्थ्यादिमद्यपात्रानिर्मातारः
शूनाल्ड्यर्थारिणः=प्राणिवधस्थानोपकरणधारिणः । मुखेमगाः=कण्ठदेशो
त्पन्नभगरोगाः, मुखमेथुना वोत्कलहेशप्रसिद्धाः । क्लोबप्राया=ति
पुरुषकर्मसमर्था अपि सन्तानाहेतवः। क्लोबानां पतितत्वोक्तिभूमा
बद्धरण्डता ब्राह्मणविषयापराधकरणान्निहता इत्यनिरुद्धभद्धः । "ये च वै
ब्राह्मणहेता" इत्युरपादितमन्युना ब्राह्मणेनाभिचारात् शापात् शस्त्रा
द्वा हता इत्यर्थः। प्रायश्चित्तविवेकोऽप्येवम् । बद्धदण्डो=ब्रह्मशापाभिचा
रादिः, ब्राह्मणेरुत्पादितमन्युभिः साक्षाद्धता इत्यर्थ इत्यन्ये। महापात्
किन इति अतिपातक्यंनुपातक्यादेरप्युपलक्षणम्। तथा च स्पृत्यन्तरे ।

आत्मनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा किया। इति । मनुः।

वृथासङ्करजातानां प्रवज्यासु च तिष्ठताम् । आत्मनस्त्यागिनां चैव निवर्त्तेतोदकक्रिया ॥ पाषण्डमाश्चितानां च चरन्तीनां च कामतः । गर्भभर्तृदृहां चैव सुरापीनां च योषिताम् ॥ इति ।

वृथाजाता=अनाश्रमिणः । दम्पतिसाध्यकर्मानिष्ठकारात् । सङ्करजाताः प्रातिस्रोपयेन भिन्नवर्णस्रीपुरुषजाताः । प्रव्रज्यास्थिति हंसपरमहंसैकर ण्डित्रदण्डादिप्रवज्यामेदाह्रहुत्वम् । अत्र सर्वत्र दाहादिनिषेधनाशी चनिषेधोऽण्युपस्यते ।

नाशीचं नोदकं नाश्च न दाहाद्यस्यकर्म च।

्ब्रह्मद्ण्डहतानां च न कुर्यात्करधारणम्॥

इति यमस्मरणात् । कटं=प्रेतधारणखट्वादि । स्नेहादिनैषां दाहादिकर ण तु तचित्रिमित्तमशौचं प्रायिश्चतं च कर्तव्यम् । तत्र प्रायिश्चतं प्रायिश्चि तप्रकाशे द्रष्टव्यम् । यस्त्वारब्धप्रायिश्चित्तोऽन्तरा विषयेते तस्य विनैव प्रायिश्चतं दाहादि कार्यम् ।

> प्रायश्चित्ते स्यवसिते कर्ता यदि विपद्यते । पृतस्तदहरेवासाविहलोके परत्र च ॥

इति हारीतवाक्यात्। शास्त्राविहितबुद्धिपूर्वमरणे सद्यः शौचं न प्रमादमरण इति। व्यक्तमाहाद्विराः।

व्यापादयेचधातमानं स्वयं योऽग्नयुदकादिभिः। विहितं तस्य नाशौर्जं नाग्निर्श्राप्युदकिषा॥ अथ कश्चित्प्रमादेन म्रियेतःग्नयुदकादिभिः। आशौर्चं तस्य कर्तव्यं कर्तव्या चोदकाकिया॥

क्रमंपुराणे।
पतितानां न दाहः स्यान्नान्त्येष्टिनांस्थिसञ्चयः।
न चाश्चपातः पिण्डो वा कार्ये श्राद्धादिकं क्वित्॥
स्यापाद्येच्धात्मानं स्वयं योऽभिविषादिभिः।
विहितं तस्य नाशौचं नाभिन्नांष्युदकादिकम्॥
अथ कश्चिन् प्रमादेन म्रियतेऽभिविषादिभिः।
तस्याशौचं विधातस्यं कार्य्यं वाष्युदकादिकम्।

अत्राङ्गिरोवाक्ये कुर्मवाक्य च तस्याशौचामित्यत्राशौचं त्रिरात्रं कद्यपोक्तं बोध्यम् । तथा च ।

कर्यपः ।

अनदानमृतानामद्यनिहतानाम। येजलप्रविष्टानां भृगुसङ्कामदेशान्तः रमृतानां गर्भाणां जातदन्तमृतानां त्रिरात्रेण युद्धिरिति । शास्त्रा नुमत्या प्रमादाद्वा अनद्यनाद्यानिवहिजलप्रवेशेन मृतानां त्रिरात्रम् ।

देशान्तरस्थस्य दशाहोत्तरं मरणश्रवणे गर्भाणां सप्तमाष्ट्रममासीः यानां मरणे सर्वाशिसर्वविक्रियसिपण्डानां त्रिरात्रमित्यर्थः । शास्त्रिविक् दित्रबुद्धिपूर्वमरणे त्रिरात्रं स्पष्टमाह ।

बृद्धगार्थः । बृद्धः शौचस्मृतेर्छुप्तः प्रत्याख्यातमिषक् क्रियः । आत्मानं घातयेद्यस्तु भृग्वग्न्यनशनाम्बुभिः ॥ तस्य त्रिरात्रमाशौचं द्वितीये त्वस्थिसञ्जयः। तृतीये तृदकं कृत्वा चतुर्थे श्राद्धमिष्यते ॥ शौचाव्लुप्तः शौचकरणासमर्थः । स्मृतेर्छप्तः=तत्कालानुभृतस्याप स्मर्ता । तथा च—

नहापुराणम् ।

दुश्चिकित्स्यैमहारोगैः वीडितस्तु पुमान् यदि। प्रविशेज्जवलनं दीसं करोत्यनशनं तथा। अगाधं तोयरााद्यं वा भृगोः पतनमेव च। गच्छेन्महापथं वापि तुषारगिरिमादरात्। प्रयागवदशाखात्राहेहत्यागं करोति वा। स्वयं देहविनाशस्य काले प्राप्ते महामतिः। उत्तमान् प्राप्तुयात् लोकान्नात्मघाती भवेत्कचित्। घाराणस्यां मृतो यस्तु प्रत्याख्यातभिषक् कियः। काष्ठपाषाणमध्यस्था जाह्नवीजलमध्यगः। <mark>अविमुक्तमुखस्तस्य कर्णमूलगते। हरः।</mark> प्रणवं तारकं ब्रुते नान्यथा कुत्रचित्कचित्। महापापाक्रियः स्वर्गे दिव्यान् भोगान् समद्युते। प्तेषामधिकारस्तु तपसां सर्वजन्तुषु । नराणामथ नारीणां सर्ववर्णेषु सर्वदा । ताहरां सुतकं येषां जीवितं कुत्रजिद्भवेत्। अशौचं स्यादहस्तेषां बज्जानलहते तथा।

महामितः=आवदयकं मरणं निश्चित्य स्वयमेव देहं त्यक्तवा परलोकं साध्यामीति दढीकृतबुद्धः। महापामिकृय इति। महापातक्यिप स्वर्ग प्राप्नोति किमुतान्य इति सातिद्ययत्वदर्शनमात्रम्। जीवितं तु कविदि ति। पविविधिकयाप्रवृत्तानां तत्काले कदाचिज्जीवने कालान्तरेण मरणेऽपि त्रिरात्रमित्यर्थः। तदेवं विहितात्मघातप्रायश्चित्तक्षे आत्म धाते काम्ये च प्रयागमरणे जलभ्यवनद्यनादिमरणे त्रिरात्रमेव, प्रागुकः काइयपवचनस्य प्रमादमरणद्यास्त्रविहितबुद्धिपूर्वमरणविषयत्वात्। तत्र कामनया जलप्रवेद्यादिना मरणफलाम्याह दानरत्नाकरे—

नृबिहपुराणे । जलप्रवेशी चानन्दं प्रमोदं विह्नसाहसी । भृगुप्रपाती सौख्यं तु रणे स्वर्याति निर्मलम् । अनशनसृतो यः स्यात् स गच्छेत्त त्रिविष्टपम् । पवं कामनया अग्निविद्युत्सिह्याघ्रादिना मरणेऽपि तीर्थकाण्डः कल्पतरौ फलप्रदर्शनात्तत्रापि काम्यत्वाविशेषादेवं बोध्यम्।

अत्र मैथिला दाक्षिणात्याश्च । "वृद्धः शौचस्मृतेर्लुप्त" इत्यादि वृद्धः गाग्यैकवाक्यतया भृगवग्न्यनशनादिमृते त्रिरात्रादिवोधकानि काइय-पादिवाक्यानि वृद्धादिविषयाण्येव । तथा च प्रमादमृतानां कूर्माङ्किरोः वाक्ये यदशौचमुकं तत्स्वजात्युक्तं संपूर्णमेवेत्याहु । तिव्चन्त्यम् । डिम्बाहवेत्यादिना शास्त्रविहितात्मघाते प्रवृत्तानामेवाशौचाभावोक्तेः। विहितासम्घातेऽशौचाभावहेतोरभावात्पूर्णे शौचे प्राप्ते "वृद्धः शौच-<mark>स्मृतेर्क्तुप्त'' इत्यादिना यत्त्रिरात्राविधानं तत्रापमृत्युरेव निदानं वाच्यम् ।</mark> तच्च विह्तित्मघात इव प्रमादादात्मघातेऽप्यविशिष्टम् । अत एव "दुश्चि करस्यै" रिस्यादिवचने प्रविशेज्ज्वलनं दीप्तमित्युक्तवा पुनर्वज्राः नलह ते तथेत्यनेन प्रमादाद् बज्रानलहते त्रिरात्रविधानम् । तथाच विदितात्मघाते त्रिरात्रामित्युत्सर्गः । स च युद्धादिहते सद्यः शौचिवः धायकेन कचिदेवापोद्यते। अत एव च काश्यपवाक्ये अशन्यादिहताः <mark>नामविशेषेणैव त्रिरात्रमुकं प्रमादमृतानां स्वजात्युक्तमिति कापि न</mark> श्रुतम्। किं च 'द्यापादयेद्थात्मान''मित्याद्यक्तिरोवचने स्वयमित्यनेन पर्युदासाद् बुद्धिपूर्वकात्मघातेतरत्राश्चीचमिति प्राप्तम् । तावतैव प्रमादाः दग्न्यादिमृतेऽपि साम्रान्यतोऽशौचप्राप्तौ "अथ कश्चित्प्रमादेन"इत्यादिव चनस्य वैयर्थ्यापत्याऽशौचविशेषविधायकःवमवद्यं वाच्यम्, स विशेषः कार्यपवचनैकवाक्यतया त्रिरात्रव्यापित्वमेवेति प्रमादाद्विषाः दिहतानां त्रिरात्रमेवेति सर्वे गौडाः।

अत्र दक्षिणात्याः ।

येऽप्राप्तमङ्गकाला अपि फलकामनया प्रयागादौ विहितोपायेन मियन्ते। स्थियश्च भर्तृमरणे ? तेषां सम्पूर्णमेवाशौचम , अध्वदेदिकं च , विहितमरणत्वेन निषेधाप्रवृत्तेः । तिरात्रस्य च "वृद्धः शौचस्मृतेः" इति वचनात् प्राप्तमृत्युप्राप्तकालविषयत्वात् । अत एव मरणान्तिकप्राप्तश्चित्तमृतानामप्येवम् । यस्य तु प्राणान्तिकं प्रायश्चित्तं समृतः शुद्धे त् । सर्वाण्येव तास्मन्तुद्कादीनि प्रेतकार्याण कुर्युरिति गौतमवचनाः च्वेत्याहुः । यत्तु प्राप्तमृत्युकालानां मरणान्तिककाम्यकर्मणि सद्यः शौचं ताहशानामेव प्रायश्चित्तकपेऽग्न्यादिना मरणेऽहोरात्रम् । ताहशानामेव प्रायश्चित्तकपेऽग्न्यादिना मरणेऽहोरात्रम् । ताहशानामेव प्रायश्चित्तकपेऽग्न्यादिना मरणेऽहोरात्रम् । ताहशानामेव प्रायश्चित्तकपे वज्रादिभिमरणे सद्यःशौचम् । साहसेन त्वभिमरः णेऽशौचाद्यभाव इति वावस्पतिमिश्राद्यक्तम् । तिच्चन्त्यम् । मानाभावात् । प्रागुक्तवचनानामेतदर्थस्वारस्याभावात् । न च साहसेनाग्न्यादिहते

विहितं तस्य नाशौचिमित्यादिनाऽशौचिनिषेधादण्यादिहते सद्यः शौ चोक्तिरुक्तविषयैवेति बाच्यम् । सद्यः शौचपदस्य न राज्ञां राजकर्मः णीत्यादावश्कते शौचामावपरत्वेनैव निर्वाहातः । अत एवावैधात्मधाः विनि मृते न स्नानं न वा बन्धनस्थलीत्यागः । एकरात्रं त्वाहवे पराः ङ्मुखत्वादिना हतस्यैवेत्युक्तम् ।

दाक्षिणात्यास्तु-

डिम्बाह्वहतानां च विद्युतापार्थिवेन च। हतानां नृपगोविद्रौरन्वक्षं चात्मघातिनाम् ॥

इत्यत्र गोबाह्मणहतानामन्वक्षमित्यादिवाक्यैरन्वक्षं यावच्छवो दृश्यते तावद्शौचं स्नानमात्रापनेयमशीचं प्रतिपादितमतो "विहितं तस्य नाशौचम" इति त्रिरात्राद्यशौचित्वेषपरम् । तथाचाशित्रळगो ब्राह्मणादिभिरात्मघाते स्मृतिष्वाशौचाभावः सद्यःशौचं त्रिरात्रकरा त्रक्षा ये पक्षा विहितास्तेषां सद्यःशौचाशौचाभावपक्षयोरवैधात्म-घातविषयत्वम् । त्रिरात्रस्य वैषवृद्धात्मघातविषयत्वम् । एकरात्रस्य गवादिजनितक्षतवशेन युद्धजनितक्षतवशेन च काळान्तरमृतविषयः विमित्याहुः ।

अयमेषामौर्द्धदेहिकाशौचादिनिषेधः सम्बरसरात्पूर्वम्, तद्दृष्ट्वं तु सर्वेषामौर्द्धदेहिकादि कार्यमेव । तच्च नारायणविष्ठपूर्वकं कार्यमित्यु दकानहेपकरणे वश्यामः । पतेषां मरणानन्तरकार्यमुकं मिताक्षरायां स्मृत्यन्तरे ।

> आत्मनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा किया। तेषामपि तथा गङ्गातोये संस्थापनं हितम् ॥ इति।

गङ्गेति संभवाभिप्रायेण । अथ शवानुगमनाशौचम् ।

तत्र — मनुः—

बनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमञ्चातिमेव वा । स्नात्वा सचैलः स्पृष्ट्वाग्निं घृतं प्रादय विशुध्यति ।

प्रेतं ब्राह्मणजातीयम् । अत्र मृतक्षारयतुगमनेऽग्निस्पर्शपूर्वकचृतपाः ग्रनविधाने तारयर्थे नत्वशौचाभावे' तत्रानुगमने न तु गमनेपि वा द्शः रात्रादिसत्वात् । दाक्षिणात्यास्तु अत्र ब्रातिमात्रं सापिण्डः, सपिण्डानुगमने विहितं सपिण्डस्य प्रेतिनिर्दरणादिकं दोषः स्यादसपिण्डस्य तत्रानाः थिकयां विनेति हारीतवाक्याद् दोषाभावात् । न च दोषाभावेऽपि नैः मित्तिकामिदं विशुद्धातीत्यस्यानन्वयादित्याहुः। वशिष्ठः ।

मानुषास्थि स्निधं स्पृष्टुः तिरात्रमशौचम् । अस्तिग्धेत्वद्देारात्रम् । श्वानुगमने चैवम् ।

एवमिति त्रिरात्रैकरात्रयोरतिदेशः । तत्र ब्राह्मणस्य सुद्रशवानुगमन बुद्धिपूर्वके त्रिरात्रम् । क्षत्रियशवानुगमने एकरात्रम् । वैद्वशवानुगमने तु द्यहम् । तथा—

कूमंपुराणे। प्रतिभूतं द्विजं वित्रो योऽनुगच्छति कामतः। स्नात्वा सचैलं स्पृष्ट्वार्थेन घृतं प्राइय विशुद्धति। प्रकाहात् श्लिये छुद्धिवैद्येऽपि स्यात् द्वाहेन तु। सुद्दे दिनत्रयं प्रोक्तं प्राणायामशतं पुनः।

पवं च तुरुवन्यायात् क्षत्रियवैद्यश्रद्भाणामिष, असाषिण्डसजातीः
याजुगमने आशौचामावः, अन्तरवर्णानुगमने त्वेकाहम्। एकान्तरातुः
गमने द्व्यहमिति सिद्ध्यति। एतेन "सर्वेषां स्यादहोरात्रं शवाजुगमना
दिषि"दृत्यादिषुराणीये सर्वेषदृश्य ब्राह्मणेतरपरतया ब्राह्मणभिन्नानां शुः
दृश्वाजुगमने द्वारात्रमशौचम्। ब्राह्मणस्य तु त्रिरात्रमिति मिश्रादिमतं
चिन्त्यम्। क्षत्रियस्य शुद्धाजुगमने एकाहाशौचस्योक्तयुक्त्या सिद्धेः,
आदिषुराणीयं तु देशमेद्व्यवस्थितमिति हारवता। सर्वेषामनन्तरवर्णः
शवाजुगमने बापदि वाऽहोरात्रमित्यर्थकमिति युक्तम्। यनु एकान्तः
रवर्णानुगमने वापदि वाऽहोरात्रमित्यर्थकमिति युक्तम्। यनु एकान्तः
रवर्णानुगमने बाहेन शुद्धः। कण्डोक्तत्वात्।

शवं च वैश्यमझानाद् ब्राह्मणो योऽनुगच्छति । कृत्वाशीचं द्विरात्रं स प्राणायामान् षडाचरेत् ॥

इति माधवधृतपाराशरीयाच्च। अत्राह्मानादिति शास्त्रीयह्मानराहिः त्यं विवक्षितम्। अत एव माधवेन मौर्फ्यादिति व्यार्ग्यातम्। शुद्रस्य विज्ञानुगमने सज्योतिरेवाशौचम्। यथा—

पारस्करः ।

स्पर्श विनानुगमने शुद्धो नक्तेन शुद्धित । इदमनुगमनादिसंसर्गाशीचं संसर्गिण एव न तत्पुत्रादीनाम् । तदाहान्निराः।

आशीचं यस्य संसर्गादापतेद् गृहमेधिनः। क्रियास्तस्य न लुप्यन्ते गृह्यानां च न तज्रवेत्॥ अथ निर्होराचशौचम् ।

अस्पिण्डब्राह्मणस्यास्पिण्डब्राह्मणेन स्नेहादिना दहनअहतेऽ शौचिगृहवासे त्रिरात्रम् । दहनवहनाद्यभावेऽण्यशौच्यन्नभक्षणमात्रेण तज्जात्युक्ताशौचम् । अशौचिगृहवासे तदत्राभोजनेऽपि निर्हारादिकः रणे त्वेकरात्रम् । मातुराप्तबान्धवस्य तु तद्गृहवासाभावेऽपि त्रिरात्रम् । तथा च—

मनुः ।

अस्पिण्डं द्विजं प्रेतं विष्रो निर्हेश्य बन्धुवत् । विशुध्यति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च बान्धवान् ॥ यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनैव शुद्धाति । अनददन्नमहैव न चेत्तिसन् गृहे वसेत् ॥

निह्र्स्य=इहनं चहनं च क्रस्वेत्यर्थः। "दाह्रिता च चहित्वा चे"ति तयोस्तुच्याशौचामिधानात्। असपिण्डं द्विजं ब्राह्मणम्। बन्धुवदित्यनेन स्नेहाद्यनुवन्धमात्राक्षिर्हारादौ क्रते त्रिरात्रम्। अहष्ट्युद्धालोभाविना वा तत्करणे तु नैविमिति स्च्यते। विशुव्यति त्रिरात्रेणेति हदं अशौचिष्णुह्वासे, तद्भाद्य एकरात्रस्य वक्तव्यत्वात्। मातुराप्तानिति=मातुः सोदर्भात्मिगितिप्रभृतीनित्यर्थः। एषां च दहनवहनकरणे अशौचिग्रहवासाः द्यभावेऽपि त्रिरात्रं श्रेयम्, मातुलादौ वहनाधभावेऽपि पक्षिण्याधशौचाः स्माव्यव्येषि त्रिरात्रं श्रेयम्, मातुलादौ वहनाधभावेऽपि पक्षिण्याधशौचाः स्माव्यव्येषि त्रिरात्रम्" हति पैठीनसिवाक्यस्याप्येष विषयः। यदत्रमत्तीति। इदं त्वशौच्यन्नभक्षणे यत् दशरात्रादिकं तदेव वहनपूर्वकान्नभक्षणेऽपि न त्वधिकमिति क्वापनार्थम्। अध दादादिपूर्वकान्नभक्षण एव संपूर्णाः शौचिमत्येव किं न स्यादशौच्यन्नभोजनमात्र एव विष्ण्वादिवाक्यात्ति। तिसद्धेः। तथा च

विणुः। ब्राह्मणानामशौचे यः सक्तदेवान्नमदनाति, तस्य ताबदेवाशौचं यावचेषां अशौचव्यपगमे प्रायश्चित्तं कुर्यात्।

कीम्य ।

यस्तेषामन्नमञ्जाति सकृदेवापि कामतः। तदाशीचे निवृत्ते तु स्नानं कृत्वा विशुद्धाति॥

तथा च कामतः सकृदाशौच्यन्नभक्षणेऽसपिण्डानामवशिष्टादेनं यावदशौचं सिद्धम्। एवं च

असिपण्डं द्विजं प्रेतं विश्रो निर्हत्य बन्धुवत् । अशित्वा च सहोषित्वा दशरात्रेण गुद्धति ॥ यद्यन्तमात्ति तेषां तु त्रिरात्रेण ततः शुचिः। 'अनद्दन्तमहैव न चेत्तस्मिन् गृहे वसेत्॥

दित कोर्स्य सहोषित्वेति यदुकं तत् सहवासेऽपि अशोच्यन्नभक्षणिनिमत्तमेव प्रायश्चित्तं नाधिकिमिति श्वापनाय । यथनतीति चापदिषयमिति केचित् । उक्तमनुवचने यद्यन्नमत्ति तेषां तु त्रिरात्रणैव शुद्धातीति
पाठः । प्रागुक्तित्ररात्रस्यैव च विवरणिमदम् । तथा च स्नेहेन दाहादि
स्वा यो मृतस्वस्विन्धगृहे न वसति तदन्नं भुङ्के, यो वा तद्नं न भुङ्के
तद्गृहे वसति तस्य त्रिरात्रम् । यस्तु तदन्नं न भुङ्के न वा तद्गृहे वसति तस्यकरात्रम् । यस्तु तद्गृहे वसति तदन्नं च भुङ्के तस्य तज्ञात्युकमेवाशैचिमिति मैथिलाः । मृतपुत्रादिस्वामिकान्नमोजिनस्तद्रहवासिनस्तद्रामवासिनश्चेकरात्रम् । यस्तु निर्हत्य तदन्नं भुङ्के तद्गृहे च वसति तस्य निर्हरणीयजातिप्रयुक्तमशौचम् । यस्तु निर्हत्य तद्गृह एव
वसति तस्य निर्हरणीयजातिप्रयुक्तमशौचम् । यस्तु निर्हत्य तद्गृह एव
वसति तस्य निर्हरणीयजातिप्रयुक्तमशौचम् । यस्तु प्रामान्तरवासी तस्य सज्योतिः । प्रेतस्पृशो प्रामान्न विशेयुरानक्षत्रदर्शनाद्वात्रौ चेदादित्यस्येति हारीतस्मरणादित्याधुनिकराक्षिणात्याः । आपद्यकामतोऽसपिण्डान्नभोजने भोजनदिनपर्यन्तमेवाशौचम् । तथा चिन्तराः ।

प्रेतान्नमसारिण्डस्य यावदश्नात्यकामतः। तावन्त्यहान्यशौचं स्यादिपण्डानां कथञ्चन॥

अपिण्डानाम्=असपिण्डानाम् । कथंचनेति अइनातीत्यनेन सम्बद्धते । तेनापदीति लभ्यते । आपदि कामता मोजने प्रायश्चित्तरूपं विशेषमाह । कौम्ये ।

यावत्तदन्नमहनाति दुर्भिक्षोपहतो नरः। तावन्त्यहान्यशौचं स्यात् प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्॥ बृहस्पतिः।

> यस्तैः सहासपिण्डाऽपि प्रकुर्याच्छयनाञ्चनम् । बान्धवो वा परो वापि स दशाहेन शुद्धाति ॥

प्रकुर्योदितिशब्देन कामक्रस्वलाभात् प्रमादक्कते न दोषः। दशाहेने-ति=ब्राह्मणस्य।क्षत्रियादेर्द्वादशाहादिकं बोध्यम्।

यस्तैः सहासनं कुर्याच्छयनादीनि चैव हि । बान्धवो वा परो वापि स दशाहेन शुद्धाति ॥

आदिपदादाळिङ्गनाङ्गसंबाहनादिप्रहणम् । वान्धवः=स्विपण्डः । अ∙ नाथस्य ब्राह्मणस्यादण्डुच्या दहनवहनादौ विशेषमाह ।

९ बी० मि०

कूम्मंपुराणे--

अनाथं चैव निर्हत्य ब्राह्मणं धनवर्जितम् । स्नात्वा संप्राह्य तु घृतं शुद्धन्ति ब्राह्मणादयः ॥

पराशरः।

अनाथं ब्राह्मणं प्रेतं ये वहान्ति द्विजातयः । परे परे फलं तेषां यज्ञतुल्यं न संशयः ॥ न तेषामशुभं किञ्चिद्विषाणां शुभकारिणाम् । जलावगाहनातेषां सद्यःशौचं विधीयते ॥ असगोत्रमसम्बन्धं प्रेतीभृतं तु ब्राह्मणम् । दहित्वा च बहित्वा च सद्यःशौचं विधीयते ॥

मुख्येन दाहे-

कूम्मपुराणम् ।

देशाहेन श्रवस्पर्शे सांपेण्डश्चेव शुद्धति । यदि निर्दहति प्रेतं प्रलोभाकान्तमानसः॥ दशाहेन द्विजः शुद्धेद् द्वादशाहेन भूमिपः। वर्धमासेन वैश्यस्तु शुद्रो मासेन शुद्धति॥ षड्रोत्रेणाथवा सर्वे त्रिरात्रेणाथवा पुनः।

आपदि मुख्येन दाहे कृते षड्रात्रम् , त्रिरात्रमन्त्यतापदि । शुद्धिः विवेके स्मृत्यन्तरम् ।

> ब्राह्मणो न दहेच्छूद्रं मित्रं वाष्यन्यमेव वा। मोहादम्थ्या ततः स्नातः स्पृष्ट्रामि प्रारायेद् घृतम्॥ उदवासवतः पश्चात् त्रिरात्रेण विशुद्धति।

अत्र ब्राह्मणस्य शुद्रदाहे यत्त्रिरात्रादिकमुक्तम्, तत्पुत्रभात्रादिकः पस्य शुद्रस्य दाहे बोध्यम्। असम्बन्धिशृद्धदाहे तज्जात्युक्ताशोचविधा नादिति स्वपरः। वेतनाग्रहणे त्रिरात्रं, तद्वहणे तज्जात्युक्ताशौचमिति तु मिश्राः। दाक्षिणात्यास्तु वेतनग्रहणेनासवर्णानहारे द्विगुणमशौचम्।

अवरश्चेद्वरं वर्ण वरो वाष्यवरं बदि । वदेच्छवं तदाशौचं दृष्टार्थं द्विगुणं भवेत् ॥ इति व्याघ्रपादवचनादित्यादः ।

यत् कूर्मपुराणम् ।

अवरश्चेद्वरं वर्णमवरं वा वरो यदि । अशोचे संस्पृशेत् स्नेहात्तदशौचेन शुद्धाति ॥ तदापदिषयम् । अत्र स्पृशेदिति दहनाद्यर्थं स्पृशेदित्यर्थः । तदशौ <mark>चन रावजात्युक्ताशौचिवगमेन स्नेहान्न रहोपाघेः। तथा—</mark> आदिपुराषे—

योऽसवर्णं तु मृत्येन नीत्वा चैव दहेन्नरः।
अशौचं तु भवेत्तस्य प्रेतजातिसमं तदा ॥ इति।
सर्वे वर्णाः सजातीयं दग्ध्वा द्रयहमशौचिनः।
भवन्ति परजातीयं निर्हेत्य परजातिवत् ॥
सजातिमसपिण्डं तु दग्ध्वा तद्गृहभोजिनः।
स्वजात्युक्तमशौचं तु चरन्ति जडबुद्धयः॥
अन्यजाति मृतं दग्ध्वा दत्तान्नं भुञ्जते तु ये।
ते कुत्सितनराः प्रोक्तास्तस्याशौचस्य भागिनः॥
दाहियत्वा तु मृत्येन गुरुं प्रेतं भवेत्ततः।
अशौचं दशरात्रं तु शिष्यस्येति विनिश्चयः॥
आचार्यं वाष्युपाध्यायं गुरुं वा पितरं च वा।
मातरं वा स्वयं दग्ध्वा वतस्थस्तत्र भोजनम्॥
कृत्वा पतित नो तस्मात्मेतान्नं तस्य भक्षयेत्।
अन्यत्र भोजनं कुर्यात् न च तैः सह संवसेत्॥
एकाहमशुचिभूत्वा द्वितीयेऽहनि शुद्ध्यति।

सर्वे वर्णा इति स्वजातिमस्यिण्डं दम्ध्वाशौचिगृह्वासे अशौच्या स्रमक्षणे त्रयहाशौचमागिन इत्यर्थः। भवन्तीति परजातीयं स्नेहाद्दम्ध्वा परजातीयाशौचिनो भवन्तीत्यर्थः। भन्यजातित्रिति। अन्यजातीयदाहं स्रत्वा तत्पुत्रपत्न्याद्यस्रमोजेन तज्जात्युक्ताशौचिनो भवन्त्येव परन्तु ते कुत्सिताः तद्रस्रमोजनस्रतप्रायश्चित्तमागिनोऽपि भवन्तीत्यर्थः। आचार्य-मिति। मृत्यग्रहणपूर्वकं यदि शिष्यो गुरुं दहति तदापि दशाहमेवा शौचं न तु गुरुशिष्यमावे तस्य हास इत्यत्र तात्पर्यम्। उपनीय स्तर्तस्य शाखाध्यापयिता आचार्यः। वेदैकदेशस्य वेदाङ्गानां वाऽध्यापयिता-व्याख्यायः, वेदस्य वेदाङ्गानां च व्याख्याता गुरुशिति हारलता। उपनीय साङ्गवेदाध्यापक आचार्यः। अनुपनीय कृत्स्नवेदाध्यापकश्च गुरुः। यत्किञ्चदध्यापक उपाध्याय इति रुद्धाः। वतस्थस्य ब्रह्मचारिण आचार्यादिपञ्चकानां कर्त्रन्तरामावे वहनदहनपूरकिण्डद्यानादिकम्मं-करणे व्रतलोपो न भवति यद्येषां गृहे न मुङ्के, यदि त्वेषां गृहे भोजनं कुरुते, तदा व्रतलेप एव।

वशिष्ठः--

ब्रह्मचारिणः शवकर्मणाऽऽव्रतात्रिष्टचिरन्यत्र मातासित्रोर्गुरोर्वा ।

शवकर्मणा=दहनबहनोदकदानादिकर्मणा । गुठशब्देनाचोंगापाध्या ययोत्रहणम् । तथाचैतदन्येषां निर्हरणे कृते विनापि तदस्रभोजनादिः वतलोपो भवति । तथा च अष्टब्रह्मचर्यसन्धानार्थे पुनरुपनयनं प्राय श्चित्तं च कुर्यात् । तथा च ।

देवलः ।

ब्रह्मचारी न कुर्वीत शबदाहादिकाः क्रियाः। यदि कुर्वाचरेत्क्रच्छ्रं पुनः संस्कारमेव च ॥ इदमाचार्याद्यतिरिकस्य दाहे बोध्यमः।

मनु:--

आदिष्टी नोदकं कुर्योदावतस्य समापनात्। समाप्ते तुदकं कृत्वा विरावमश्चिमवेत्॥

शादिष्ठं=आदेशनं दिवा मा वा स्वाप्सीः, समिधमाधेद्दीत्याहि तदस्यास्तीत्यादिष्टी ब्रह्मचारी उदकम्=प्रेतोदकम् । आवतस्य समापनाव समावर्त्तनपर्यन्तं न कुर्यात् । समाप्ते पुनर्ब्रह्मचर्ये समावर्त्तनोत्तरं प्रेतोदकं कृत्वा त्रिरात्राशोचेन शुद्ध्यति ।

यदा त्वसमाप्ते वर्तेऽधिकार्यन्तराभावे पित्रादेर्दाहादिकं करोति

तदा एकाहोरात्रमशौचम्।

एकाइमञ्चिर्म्स्वा द्वितीयेऽहान गुद्ध्यति ।

इति प्रागुक्तादिपुराणात् । तत्राप्यशौचे न कर्मलोपः ।

न त्यजेत् स्तके कर्म ब्रह्मचारी स्वयं कचित् ।

न दीक्षणात्परं यज्ञे न कुच्छ्रादितपश्चरन् ॥

पितर्थ्यपि मृते नैषां दोषो भवति कर्हिचित् ।

अशौचं कर्मणोऽन्ते स्यात्त्र्यहं वा ब्रह्मचारिणाम् ॥

इति छन्दोगपरिशिष्टकात्यायनवचनात् । अस्यार्थः । एषां ब्रह्मचारिदी क्षिततपस्थिनां कर्मणोऽन्ते ब्रह्मचर्ययञ्जक्रच्छायवसाने अशोचं भविष्वतपि दीक्षिततपस्थिनोः स्वजात्युक्तम् । त्रयहं वेति वा शब्दः स्वजात्युक्तम् । त्रयहं वेति वा शब्दः स्वजात्युक्ताशौचप्रथमपक्षितिवृत्तो, तेन पित्रोरिप ब्रह्मचारिणस्व्यहमेष्वतदि समावर्त्तनान्त एवेति गौडमैथिलौ ।

अत्र दाक्षिणात्याः।

आचार्यादीनां दाइमात्रे कृते एकरात्रम्, प्रागुक्तवचनात्। अधिर्वि हिकानुष्ठाने तु तद्वभाजनाभावेऽपि ब्रह्मचारिणस्तत्तज्ञात्युकमेव शीचम्।

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्।

प्रेताहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुद्धति ॥ इत्यादिवाक्यैः,

निरन्वये सपिण्डे तु मृते सति द्यान्वितः। तदशौचं पुरा चीर्त्वां कुर्यातु पितृवत् क्रियाम्॥

इत्यादिभिश्चौध्वदेहिककर्तुः सम्पूर्णाशौचविधानात्। अत एवौध्वं-देहिकादिकर्त्तुदेशिहत्रादेरपि तथात्वम्। यो यस्यौध्वदेहिकं करोति स तष्जातिप्रयुक्ताशौचं कुर्यादित्युत्सर्गात्।

यत्तु स्मृतिचिन्द्रकायां संवर्तवचनं—

वित्रोर्गुरोर्विपत्तौ तु ब्रह्मचार्थ्यपि यः सुतः ॥ स्रवतश्चापि कुर्वीत अग्निपिण्डोदकितयाम् । तेनाशीचं न कर्त्तव्यं सन्ध्या चैव न लुप्यते ॥ अग्निकार्थे च कर्त्तव्यं सायं प्रातश्च नित्यशः ॥ इति ।

तदाशौचं न कर्तं व्यं=अशोचिनिमित्तकर्मानिधिकारो नास्तित्यर्थकम् । अशोचस्यौध्वेदेहिकानुष्ठानिमित्तकस्पष्टलग्नस्य निषेद्धुमशक्यत्वात्। यद्पि प्रजापतिवचनम् ।

ब्रह्मचारी यदा कुर्योत्पिण्डनिर्वपणं पितुः । तावत्कालमशौचं स्यात्पुनः स्नात्वा विशुद्धति ॥ इति । तदपि तावत्कालम्=दशदिनादिकपिप्डदानकालपर्यन्तमशौचं स्या-त्। तत्तत्कर्मणि पुनः स्नात्वा विशुद्धति, तत्तत्कर्माधिकारी भवत्यग्निः होत्रदोमादाविवाहिताग्निरिति व्याख्येयमिस्याहुः ।

दिवोदासादयस्तु ।
पकरात्राश्चिविधायकब्रह्मवाक्ये द्रम्देत्यस्य सकलौद्रम्बदेहिकोपः
लक्षणत्वात् पित्राद्योभ्वदेहिककर्तुर्व्यक्ष्मचारिणः प्रथमदिनेऽशौचमस्त्येव ।
तिन्निमत्तः सन्ध्यादिलोपश्च, यस्मिन् द्वितीयादिदिनेषु काले पिण्डदानादि
करोति तदैवाशौचं, न तु तत्पूर्वीत्तरभागयोरिति यथाश्चतसंवर्तप्रजापः
तिवचनानुसारिणोऽपि वदन्ति । तत्प्रतिदिनं नानाशौचकल्पनागौरवाः
दुपेस्यम्, तस्मादस्पृश्यत्वेतरकर्मानिविकारसम्पादकेऽशौचेऽनुवर्त्तमान
पव वचनात् सन्ध्यावन्दनाद्यधिकार इतराशौचयस्पृद्यता चेत्येव युक्तः
मिति ।

यत्तु गौडाः । नौध्वेदेहिकानुरोधेनाशौचवृद्धिः । एकदापि दशः पिण्डदानादिसम्भवात् । अत एव—

> सद्यःशौचेऽपि दातब्याः सर्वे च युगपत्तथा। इयहाशौचे प्रदातब्याः प्रथमं त्वेक एव हि॥

द्वितीयेऽह्नि चत्वारस्तृतीये पञ्च चैव हि । इत्यादिवचनादित्याहुः । तद्यत्र सद्यः शौचादिविधिस्तत्रैव पिण्डः दानप्रकारविधानार्थत्वेनोक्तवचनोपपत्तेरुपेक्षणीयम् ।

<mark>मातुलादिषु दाहादिनिमित्तमाशौचाधिक्यमाह ।</mark> पैठीनिषः ।

असम्बन्धिनो द्विजान् वहित्वा दग्ध्या च खद्यःशाँचं सम्बन्धे त्रिरात्रम् ।

सम्बन्धे मातुलादौ त्रिरात्रं 'मातुराप्तांश्च बान्धवान्'' हित मनू केन समानविषयत्वलामातू । मातुलादयश्च मातुल मातृष्वस्चय मातुलपुत्र-मातुलानी-मातृष्वस् पितृस्वस् भिग्नी-भागिनेय-मातामहः मातामही दौदित्र-भगिनीपति-जामात्-श्वसुर-२वश्रू-२यालक-शिष्याचार्याचार्यपुत्राचार्यपत्नी-गुरु गुरुपत्नी-गुरुपुत्र याज्य ऋत्विक्-मातुर्मातुल-मातुर्मातृष्वस्वय-मातुःपितृस्वस्त्रय-मातुर्मातृष्वस्-मातुःपितृष्वस् मातुर्मातुलपुत्रान्तो
इति स्वष्रः।

मनुः ।

दिवाकीर्तिमुद्दम्यां च पतितं स्रुतिकां तथा । रावं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुद्धाति ॥

मनुः।

नारं स्पृष्ट्वास्थि सस्नेहं सचैलो जलमाविशेत्। आचम्यैव तु निस्नेहं गामालभ्यार्कमीक्ष्य वा॥

अज्ञानत इदम्।

वशिष्ठः ।

मानुषास्थि स्निग्धं स्षृष्टुः त्रिरात्रमशौत्रम्, अस्तिधे त्वहोरात्रामिति तज्ञानतोऽत्यन्तमभ्यास इति ग्रूलपणिः। मिताक्षरादयस्तु द्विजात्यस्थिः स्पर्शविषयं मनुवचनम् । द्विजातिजातिभिन्नास्थिस्पर्शविषयं वशिष्ठवाः स्यमित्याहुः।

ब्रह्मपुराणे—

मृतस्य यावदस्थानि ब्राह्मणस्याहृतान्यपि । तावद्यो वान्धवस्तत्र रौति तद्वान्धवैः सह । तस्य स्नानाद् भवेच्छुद्धिस्ततस्त्वाचमनं स्मृतम् । अनस्थिसञ्जयाद्विषो रौति चेत्क्षत्रवैदययोः ॥ ततः स्नातः सचैळस्तु द्वितीयेऽहनि शुद्धति । अनस्थिसंचिते शुद्धे ब्राह्मणो रौति चेष्जडः ॥ ततः स्नातः सचैलस्तु गुद्धेनु दिवसैस्त्रिभिः॥
अस्थिसंचयनादृष्वमहोरात्रेण गुद्धिति।
सचैलस्नानमन्येषामञ्जतेऽप्यस्ति संचये॥
कृते तु केवलं स्नानं क्षत्रविद्शूद्रजन्मनाम्॥

मृतस्येति-मृतस्य ब्राह्मणस्य यावता कालेनास्थिन्याहियन्ते संचीः
यन्ते तावरकालमध्ये तद्वान्यवैः सह योऽवान्यवो रोदिति तस्य स्नाः
नाच्छुद्धः। अवान्यवोऽत्र ब्राह्मणः, अप्रे सचैलस्नानमन्येषामिरयादिना
सत्रियादेर्वाच्यत्वात् । तवस्वाचमनमिति । अस्थिसंचयनकाले।चरं
रोदने कृत आचमनाच्छुद्धिरित्यर्थः। अनस्थीति । सत्रवैद्ययोर्निर्गुणयोरिश्यसंचयनात् प्राक् रुदन् ब्राह्मणः सचैलः स्नात्वा दृव्यद्देन शुद्धेत ।
अस्थिसंचयनात् प्राक् रुदन् ब्राह्मणः सचैलः स्नात्वा दृव्यदेन शुद्धेत ।
अस्थिसंचयोचरकालं सचैलं स्नानम् । अन्येषामिति । अन्येषां क्षत्रियविद्युः
द्वनन्मनाम् । वर्णचतुष्टयस्यापि मरणेऽस्थिसंचनात् पूर्वं रोदने सचैलः
स्नानं, परतः स्नानमात्रम् ।

कूर्मपुराणे ।

अनिस्थसंचिते शुद्धे रोति चेद् ब्राह्मणः स्वकैः। तिरात्रं स्यादधाशौचमेकाहं त्वन्यधा स्मृतम्॥ अस्थिसंचयनादवांगेकाहं क्षत्रवैद्ययोः। अन्यधा चेव सज्योतिब्राह्मणे स्नानमेव तु॥ अनिस्थसंचिते विप्रे ब्राह्मणो रोति चेत्तदा। स्नानेनव भवेच्छुद्धिः सचैलेन न संश्यः॥

स्वकैरिति मृतशूद्रसापिण्डैः सहेत्यर्थः। एकाहं त्वन्ययेति। अस्थिसंचयनात्परे शुद्रविषये रोदने ब्राह्मणस्यैकाह्मित्यर्थः। अस्थातिक्षत्रवैइययोक्त्कृष्टगुणयोरिक्ष्यसंचयात्पूर्वं रोदन एकाहः। निर्गुणविषये द्व्यहस्योक्तत्वात्। अन्वथाव्धिसंचयनोत्तरं सज्योतिः, दिनेरोदने दिनान्तम्,
रात्रिरोदने राज्यन्तमित्यर्थः। बाह्म इति ब्राह्मणब्राह्मणविषये ब्राह्मणास्थिः
संचयनाद्र्वे रोदने स्नानं तत्पूर्वं रोदने सचैलं स्नानम्। शुद्धातीत्यनुः
वृत्तो—

विश्युः ।

सर्वस्येव तु प्रेतस्य बान्धवैः सहाश्रुपातेन कृत्वा स्नोननाकृतिस्थिः संचयेन सचैलस्नानेन । एतच्च मृतस्य क्षत्रियादेर्गृहमग्रत्वा दैवात् स्नानान्तरमेलके, ब्राह्मणस्य तु गृहं गरवैव बोध्यम् । अन्यया प्रागुकः ब्राह्मणविरोधापत्तेः । पारस्करः---

अस्थिसंचयनादवींग् यदि विप्रोऽश्व पातयेत्। मृते शुद्धे गृहे गत्वा त्रिरात्रण विद्युद्धाति॥ अस्थिसंचयानादूर्भ्वं मासं यावद् द्विजातयः। दिवसेनैव शुद्धान्ति वाससां क्षाळनेन च॥

स्वजातेर्दिवसेनेव द्यहात्क्षत्रियवैद्ययोः । स्पर्शे विनानुगमने शुद्धो नक्तेन शुद्धाति ॥ मृतस्य बान्धवैः सार्खे कृत्वा तु परिदेवनम् । वर्जयेत्तदहोरात्रं दानं स्वाध्यायकर्म च ॥

गृहं गरेवति=सचैलं स्नाने सति द्रष्टव्यम ,प्रागुक्तब्रह्मपुराण्कवाद्यस्वात् अधिमंचयनाद्र्ष्वीमिति । इदमपि सृते शुद्रे गृहे गत्वाऽश्रुपातने बोष्यम्। हारलताकृतस्तु गृहं गत्वेत्यनेनैतल्लब्धं यन्मृतस्य गुत्रभ्रात्राः दिभिः समं तद्गृहं गःवा रोदने त्रिरात्रम् । तद्गृहमगत्वा दैववशानमे <mark>ळके रोदन एकरात्रमिति । तच्चिन्त्यम् । प्रागुक्तविष्णुवाक्यविरोधात् ।</mark> एतच्च मृतस्य शृदादेगृहमगत्वा स्नानान्तरे प्रसङ्गाइर्शनेन रोदनिष षयकं विष्णुवाक्यमिति हारलताब्याख्यानविरोधाच्च । तस्माद् गृहमः गत्वा रोदने विष्णूकैव व्यवस्था। वाससामिति । यावन्ति वासांसि देहे वर्त्तन्ते तावन्ति श्लालनीयानीति बहुवचनेन लभ्यते । एवं यत्र सचैलः स्नानं विहितं तत्र सचै<mark>छं प्रच्छद्परछादिकं चेदस्ति तदा तत्क्षाः</mark> लनीयम् । न तु तस्सिहितेन स्नातव्यिमिति । स्वजातेरिति । प्राकृतो विप्रः <mark>स्वजातेर्ब्वाद्यणजातीयस्यात्यन्तहीनगुणस्य मृतस्य पुत्रादिभिः सहा</mark>ः स्थिलंचयनात्पूर्वं गृहं गत्वा रोदने एकाहेन शुद्धाति । क्षत्रवैद्ययोरिष तथैव रोदने न द्योहन शुद्धतीत्यर्थः । मृतस्येति । मृतस्य ग्रुद्रस्य परिदे वनं रोदनरहितं विलापमात्रं कृत्वा एकाहोरात्रेण शुद्धाति । तदियमत्र <mark>ट्यवस्था । ब्राह्मणस्य मृतासिवण्डब्राह्मणविषये अस्थिसञ्चनात्प्राग् गृहं</mark> गत्वा रोदने सचैलस्नानमात्रम् अस्थिसंबयनादृष्वं गृहं गत्वा रोदने स्नानम् । अगत्वा आचमनमात्रम् । ब्राह्मणस्य मृतक्षत्रियवैद्योभयः विषये अस्थिसंचयात्प्राग् गृहं गत्वा रोदने सचैळं स्नात्वा द्यहेन, अ स्थिसञ्जयनाद्र्ध्वन्तु दिवारोदने दिनान्तेन रत्रिरोदने राज्यन्तेन शुद्धिः। ब्राह्मणस्य मृतश्रद्रविषये अस्थिसञ्चयनात् प्राग् गृहं गर्या रीदने सचैलस्नानं त्रिरात्रं, स्थानान्तरे सचैलस्नानम् । अस्थिसञ्च यादृर्ध्वे तु मासं यावद्रोदन एकाहाशौचम । गृहागमने स्थानान्तरे

स्नानमात्रम् । क्षत्रियवैद्यश्रुद्धाणां चातुर्वेणिकविषय एवास्थिसं चयात् प्राक् रोदने सचैलकानम्। परतः स्नानमात्रमिति गौडाः । मैथिलास्तु—"ततस्वाचमनं स्मृत"मिति ब्रह्मपुराणधास्यस्य ततः स्नानान्तरमाचमनिमत्यर्थः कर्चन्यः । तथा च ब्राह्मणे मृते ब्राह्मणस्य तदेहं गत्वा तद्वन्धुमिः सह रोदनेऽस्थिसंचयनात् प्राक् सचैलकानमाचमनं च, परतः स्नानमात्रमिति । "स्वजातिर्देवसेनैव द्यहात् क्षत्रियवैद्ययोः" इति पारस्करीयस्य चायमर्थः।स्वजातिरित स्वपदं श्रद्वप्रम्, शुद्दे मृत इर्युपकमात् । तथा च शुद्धस्य सपिण्डे शुद्रे मृतेऽ श्रुपातन एकाहः । क्षत्रियवैद्ययोः शुद्धे मृतेऽस्थिसंचयात्प्रागश्रुपातने स्वद इत्यर्थः। अत्र त्रयाणां सचैलं स्नानमिष । "सचैलस्नानमन्येषामस्रते-ऽत्वस्थिसंचये" इति ब्रह्मपुराणादिति मिश्राः।ब्रह्मपुराणवाक्यं गृहगमनाः भावपन्न इति स्वधरः । तथा च शुद्धे मृते क्षत्रियवैद्ययोस्तद्गृदं गत्वाः भावपन्न इति स्वधरः । तथा च शुद्धे मृते क्षत्रियवैद्ययोस्तद्गृदं गत्वाः गोदनेऽस्थिसंचयात्प्राक् छहेन, परतः सच्योतिषा शुद्धे मृते तद्गृहं गः वा शुद्धस्य रोदने अस्थिसंचयात्प्राक्ति । परतः सचैलं स्नानेति विशेषमाहः ।

अथ।शौचसङ्गरः ।

तत्रमतः। अन्तर्दशाहे स्यातां चेत्पुनम्मरणजन्मनि। तावत्स्यादशुचिविंत्रो यावत्तत्स्यादीर्नद्शम्॥

पुनर्मरणं च जन्म च पुनर्मरणजन्मनी । अत्र सर्वत्र मरणजन्मपदं
मरणाशौचजननाशौचपरम् । अग्नेऽशौचसांकर्यस्य व्यवस्थाप्यत्वात्।
तथा च समानस्य गुरोवांऽशौचस्य काले यद्यपरं समानं लघु वाशौचमुत्पचते तदा पूर्वाशौचव्यपगमनेव शुद्धिरित्येतन्मनुवाक्यार्थः पर्यवस्यति । गौरवं लाघवं च दीर्घादीर्घत्वाभ्यां सर्वत्र; क्रचिज्जननापेक्षया
समानकालीनस्यापि मरणस्य गुरुत्वम्, अस्पृद्यत्वादिधर्माधिक्यात् ।
दृश्यं चाशौचयोः सङ्करे यद्गुर्वशौचं तत्पूर्वेणेच शुद्धातीत्येतद्वाक्यमुलाश्रुतिलांघवात् कल्प्यते । दशाह इति सम्पूर्णासम्पूर्णाशौचमात्रकालोः
पलक्षणम् , तेन समानासम्पूर्णितरात्राद्यशौचसाङ्गर्थेऽप्यस्य विषय
इति सिद्धति ।

याज्ञवरुक्यः ।

अन्तरा जनममरणे शेषाहोमिविशुद्धति।

वर्णापेक्षया वयोवस्थापेक्षया वा यस्य यावानशौचकालस्तद्नतरा तत्समानस्य ततो न्यूनस्य वाऽशौचस्य निमित्तभूते जनने मरणे वा १० वी० मि॰ जाते पुर्वाशौचावशिष्टैरेवाहोभिविशुद्धति न पुनः पश्चादुःपन्नजननादिः निमित्तं पृथक्पृथगशौचमिति मिताक्षराज्यमुमर्थे संवदति । तेनोक्तमः सम्पूर्णाशौचमात्रपरम् । तेन समकालव्यापकासम्पूर्णाशौचयोः सङ्करे परेण शुद्धः । "अधवृद्धावशौचं तु पश्चिमेन समापयेत्" इति यमवचनादिति मैथिलमतं चिन्त्यम् । याश्चवतृक्यवाक्ये—

यदि स्थात स्तके स्तिमृतके वा मृतिर्भवेत । शेषेणैव भवेच्छुद्धिरहःशेषे द्विरात्रकमः ॥ मरणोत्पत्तियोगे तु गरीयो मरणं भवेत् ॥ इति ।

कौर्न्ये च सामान्यत एव जन्ममरणोपादानात् विशेषपरत्वे मानाः भावात्। न च मनुवाक्यस्थमन्तर्दशाहत्रहणमेव मानमिति वाच्यम्। तस्य द्वादशाहाद्यशौचसंत्रहार्थमावद्यके उपलक्षकत्वे लाघवेनाशौः चमात्रोपलक्षणत्वात्। यमवचनं तु लज्बशौचोत्तरं गुर्वशौचसाङ्कर्यः विषयम्। अत एव।

मिताक्षरायाम्--

स्वत्पाशीचस्य मध्ये तु दीर्घाशीचं भवेद्यदि । न तु पूर्णेण शुद्धिः स्थात स्वकालेनैव शुद्धाति ॥

रत्युशनोवनःसमानार्थकं यमवननित्युक्तम् । एतेन दीः र्घादीर्घत्वाभ्यां गुरुलघुभावः सजातीययोरेव, जननमरणयोस्तु मरणत्वेनैव गुरुत्वम् । अत एव ज्यदादिमरणदशादादिजननयोः सङ्गरेः ऽपि पूर्वभाविना परभाविना वा मरणेनैव शुद्धिः। तथा च—

देवलः ।

अधानां यौगपद्ये तु क्षेया शुद्धिंगरीयसा । मरणोत्पतियोगे तु गरीयो मरणं भवेत ॥

अत्रोत्तरार्द्धस्य पूर्वार्द्धापवादत्व। द्वीर्घोत्पत्तितो ऽल्पकालमरणस्यापि गुरुत्वं प्राप्यते । स्पष्टं चाह—

लघुहारीतः।

स्तके स्तकं चेत्स्यानमृतके त्वथ स्तकम् । मृतेन स्तकं गच्छेत् नेतररस्तकेन तु ॥

इत्यपि मैथिलमतं चिन्त्यम् । जशनोचाक्यविरोधेन देवलवाक्यस्य तुव्यकालीनमरणोरपत्योमरणगुरुत्वबोधकेनापवादत्वाभादात् । अबाधेन् नोपपत्तौ बाधकव्पनाया अन्याय्यत्वात् । अपि च गौडमते तुव्यकालन् मरणजननयोमेध्येऽस्पृश्यत्वाक्षारलवणाजाशित्वादिनिमित्तत्या न्यायप्राः सत्या च यन्मरणस्य गुरुत्धं तदेव देवलवाक्येनानू द्यते ल। घवादिति वेवलवाक्षय तुरुषकालमरणोत्पाचियोगपरत्वमप्रत्यू हं वाट्यम्। वचन न्यायम् लक्ष्यं सहस्रवति श्रुतिम् लत्वकरणनाया अन्याय्यत्वादिति । तस्मात् मैथिलमतं न किञ्चिदेतत् । अत्र यद्यप्यगुर्वशौचं पूर्वेण शुद्ध्य तीति सामान्यतः कल्प्तगुरुलधुभावश्च सजातीयविज्ञातीयसाधारः प्येन दीघीदीघयोद्दशनोवाक्यादितः सिद्ध इति दीर्घकालस्तकान्तःपार्वितः स्वरूपकालशावस्य सुतकेन शुद्धः प्राप्ता, तथापि वचनवलान्नवम् । तथा च—

<mark>हारीतः । नेतरत् स्तृतकेन स्विति ।</mark>

माङ्गराश्व ।

स्तके मृतकं चेत्स्यात् मृतके त्वध स्तकम्। तत्राधिकृत्य मृतकं शौचं कुर्यात्र स्तकम्॥ षट्त्रिशन्मतेऽपि।

शावाशोंचे समुत्पन्ने स्तकं तु यदा भवेत्। शावेन शुद्धाते स्तिन्ने स्तिः शावशोधनी॥

इति मिताक्षराकारादयः। तथाचैतन्मते अशौचयोः संकरे स्युचर-शावभिश्रमगुर्वशौचं पूर्वेण शुख्यतीति पर्यवसितम्। गौडास्तु भिन्नान्त-विशेषणंन निवेश्यम्, उक्तशावस्य स्रुतकेन शुद्धिस्त्वष्टैव, लघुद्दारीता-दिवाक्यं तूक्तमनुदेवलादिवाक्यैकवाक्यतया तुरुयकालीनस्तकमृत-कविषयम्, युक्तश्चेतत्। "मृतेन स्तकं गच्छे"दित्थत्र "मृतके त्वथ स्त-क"मित्यत्र शावेन शुद्धते स्ति"रिखत्र च तुरुयकालीनस्तकमृतक-परत्वस्यावश्यकत्वेनेतरत्स्तुतकेन त्वित्यादित्रयेऽपि तथात्वस्यौचित्यादि-त्याद्वः।

सम्पूर्णाशौचकालमध्ये सम्पूर्णाशौचान्तरपाते विशेषमाह ।

विणुः। जननाशौचप्रध्ये यद्यपरं जननं स्यात्तदा पूर्वाशौचव्यपगमेन शुः द्धिः। रात्रिशेषे दिनद्वयेन, प्रभाते दिनत्रयेण। मरणाशौचमध्ये झातिः मरणेऽप्येवमेषेति।

रात्रिशेषे इति=एका राशिः शेषावशिष्टा यमेति ब्युत्पस्याऽशौचाः नितमाहोरात्रपरम् । तथा च—

बौधायनः ।

अथ यदि द्शरात्राः सन्निपतेयुराधं दशरात्रमाशौचमानवमाहिकः सादिति । अत्राऽत्रवमादित्यनेन दिनपूर्तिपर्यन्तं पूर्वाशौचं घदता तः दुत्तरमन्याशौचं सूच्यते । स्पष्टमाह—कीम्ये । ''अहःशेषे द्विरात्रकम्'' इति ।

प्रभाते=शौचान्तिमराइयरुणोद्योत्तरं सुर्योद्यप्राक्काले । अत्रैव
प्रभातपद्यक्तिरिति गाँडमीथली । रात्रिशेषे रात्रिमात्रावशिष्ट
पूर्वाशौचे । प्रभाते तस्या रात्रेश्चतुर्थयामे "रात्रिशेषे सित
द्वाभ्यां यामशेषे शुचिस्हयद्वात्" इति शातातपवचनादिति मिः
ताक्षराकारः । अत्र दिनद्वयं दिनत्रयं च पूर्वाशौचदिनाधिकं प्राः
ह्वाम । अन्यथा विष्यनुवादवैषम्यापत्तेः । दिनद्वयेनेत्यनेन पूर्वार्द्वेनापि
पूर्वाशौचकालप्राप्तेरिति सर्वे । इयं दिनद्वयत्रयवृद्धिः सम्पूर्णशौचोपलः
विषयोरेव सङ्करे, न तु विज्ञातीययोः । वौधायनीये सम्पूर्णशौचोपलः
क्षकदशरात्रा इत्युपादानात् । "जननाशौचमध्ये यद्यपरं जननं स्यात्"
दित्यादिविष्णुवाक्ये च सजातीययोरेवोपादानाद्य । अत्र इतराशौचमः
ध्ये पितृमरणे पितृमरणाशौचेनेव शुद्धः । पितृश्यतिरिक्तसपिण्डाः
शौचमध्ये मातृमरणेऽपि मातृमरणाशौचेनेव शुद्धः । तथा च—

षडशीत्याम् ।

पूर्वाशीचेन या शुद्धिः सूतके मृतके च सा ।

सूतिकामान्नेदं हित्वा प्रेतस्य च सुतानपि ।

प्रेतस्य मातापित्रोः, सुतसमाभिज्याहारात् । अग्निदो दाहकर्तां पुत्रा-दन्योऽपि तथा मात्राशीचमध्ये पितृमरणेऽपि उत्तरेणैव ग्रुद्धिः । पितृ-मरणमध्ये मातृमरणे तु पितृमरणादिनाधिकपाक्षण्या ग्रुद्धिः । तथा च-शङ्कः ।

> मातर्यत्रे प्रमीतायामशुद्धौ स्त्रियते पिता । पितुःशेषण शुद्धिः स्यात् मातुः कुर्यान्तु पक्षिणीम् ॥

मातरि मृतायां तन्मृतिनिमित्तागुद्धौ सत्यां पितरि मृतेऽपि पितृ मरणाशौचकालापगमेनैव गुद्धिः । पितृमरणाशौचमध्ये मातृमरणे तु पितृमरणाशौचकालाधिकां पक्षिणीं कुर्यात् ।

अवांब्र∓तु—

परतः परतोऽशुद्धिरघवृद्धौ विधीयते । स्याच्चेत् पञ्चतमाद्द्धः पूर्वेणैवात्र शिष्यते ॥

अदीर्घाचावव परतो बुद्धिमति दीर्घेऽघे पतिते ऽग्रुद्धिस्तं दीर्घेऽघे पतिते ऽग्रुद्धिस्तं दीर्घेमद्यं परतः स्विनिमत्तमारभ्य पूर्णं विश्वीयते, न तु पूर्वेण निवृक्षिः। यदि च पूर्वेप्वेमवृत्तमदीर्घाग्रीचं पञ्चतमादहो मध्यपतितदीर्घाग्यकालाद्धीत्परतोऽप्यज्ञवर्तते । तदा पूर्वेणवादीर्घेणापि साऽग्रुद्धिः शिष्यते निवर्त्यते । अत्र पञ्चदिनाधिकार्योचमध्ये दशाहाशोचपाते

पूर्वाशौचेन शुद्धिः । यथा षष्ठमासगर्भपातनिमित्तषडहाशौचमध्ये प्रार् प्रस्य दशाहाशौचस्य पूर्वेण निवृत्तिरित्याहुः ।

वस्तुतो मिताक्षरादिष्वद्दांनात् तथानाचरणाख निर्मूलान्येतानि ।
मैथिलारतु 'अन्तर्दशाहे स्याताम्" इत्यादिमनुवचनवौधायनवचनयोरेकवाक्यतायामयमर्थः । यदि प्रथमप्रवृत्ताशौचस्योपान्त्यदिनसमाप्तयः
स्यन्तरे तज्ज्ञातीयसम्पूर्णाशौचान्तरपातस्तदा द्वाभ्यामप्येकमेव दशः
रात्रमशौचम् । इयांस्तु विशेषो यत्पूर्वप्रवृत्ताशौचपूर्वार्द्वे तत्पाते आद्यमेव दशरात्रं ततुत्तरार्द्वे पाते द्वितीयम् । यथा—

ब्रह्मपुराणे ।

आद्यं भागद्वयं यावत्स्तकस्य तु स्तके । द्वितीये पतिते त्वाद्यात् स्तकाच्छुद्धिरिष्यते ॥ अत ऊर्द्धं द्वितीयात्तु स्तकान्ताच्छुद्धिः स्मृतः । प्रवमेव विचार्यं स्थान्मृतके मृतकान्तरे ।

चतुर्धा विभक्तस्याशौचकालस्याद्यभागद्वयं पूर्वार्द्धं अत अर्ध्वमाः चभागद्वयदृद्धमुत्तरार्द्धमित्यर्थः।

कूम्मंपुराणे—

अधवृद्धिमदाशौचमूर्ध्व चेत्तेन शुद्धित । अथ चेत् पञ्चमीं रात्रिमतीत्य परतो भवेत्॥

पूर्वप्रवृत्ताशौचापेक्षया चेद्र्ध्वं तद्नतासमाप्यमप्यशौचं पतेत्, तद्। तेन प्रथमाशौचेन गतेन शुद्धति । अथ चेत्पञ्चमी रात्रिमतीत्य पर्ततिहिं परतो भवेत् । द्वितीयापगमेन शुद्धिभवेदिसर्थः ।

देवलः---

परतः परतः शुद्धिरघवृद्धौ विधीयते । स्याच्चेत्पञ्चतमादहः पूर्वेणाप्यनुशिष्यते ॥

पञ्चतमादहः परतोऽद्यबृद्धौ शेषाहं समाप्याशीचान्तरपाते परतो द्वितीयापगमाच्छुद्धिः पञ्चतमादहः पूर्वेण चाघबृद्धौ पूर्वेणैव गतेन शुद्धिः ।

यसु प्रकाशमतम् । उपान्त्यादिनपर्यन्तं पूर्वाशोचबोधकबौधायनवचनेनोत्तराई उत्तराशोचबोधकब्रह्मपुराणादिवचनविरोधे बौधायनवचनं
बहुवचनअवणाद्वह्वाशोचपाताविषयम्,व्यक्त्मेदेवल्यचनानि तु द्वितीयैकाशौचमात्रपातपराणीति कल्प्यत इत्यविराध इति तन्न । "यस्योभयं
द्विरार्तिमाच्छेत् स ऐन्द्रं पञ्चशरावमोदनं निर्वेपेत्" इत्यन्नोभयत्वस्येव
बहुत्वस्याविवक्षितस्वात् । "यस्योभावग्नी अभिनिम्लोचेयातां तस्य

पुनराधानं प्रायश्चित्तम्" इत्यत्र चानन्यगत्योभयत्वविवक्षा । प्रकृते वि रोधस्तुक्त पवेत्याहुः ।

गौडास्तु--

विषमकालयोदींर्घत्वेन समकालयोरसपृद्यत्वाक्षारलवणान्नाशि त्वादिधर्मवाहुरुयेन गुरुत्विमत्यत्र किं मानमिति चेन्न्यायमूळं देवलवचनं <mark>तद्रस्यान्यत्रापि करुपनात् । अधवृद्धिमदाशौचमित्यादावघवृद्धाः</mark> दिपदस्वारस्यादिप तथा प्रतीयते । तथा च स्वकन्याजननातः स्वपुत्र जनने गुरु, पुत्रजनने स्नानात्पूर्वं पितुरस्पृत्रयत्वात् । निर्देशपुत्रजन्मश्रव णे पितुः सचैलस्नानाञ्च। सपिण्डापत्यजननात् स्वापत्यजननं गुरु।स्री णां सपत्न्यपत्यज्ञननं च गुरु। स्तिकास्पर्शे पितुः सपत्नीनां च स्तिकाः समकालमस्पृद्यत्वानीमित्तत्वात् । सपिण्डमरणात् महागुरुमरणं गुरु सिपण्डमरणे तिरात्रं महागुरुमरणे द्वादशरात्रमक्षारलवणात्राशित्वात्। महागुरवस्त्रयः पिता माता स्त्रीणां पतिश्च । एकस्मिन्दिने स्विपडद्वयः मरणं च गुरु, यावदशौचमङ्गास्पृश्यत्वात् । इत्थं च प्रागुक्त प्वार्थो मः न्वादिवचनस्य, विष्णुबौधायनादिवचनस्य तु सम्पूर्णाशीचोत्तरमगुरुसजाः तीयसम्पूर्णाशीचस्य प्राक्ष्वचृत्तसम्पूर्णाशीचोपान्त्यदिनमध्ये पूर्वेण, अन्त्यदिने पाते दिनद्वयेन, अन्त्यदिनप्रभाते दिनत्रयेण शुद्धिरित्यर्थः । विज्जनीयायनवाक्ययोः सजातीयसम्पूर्णा शौचयोरेवोपादानात्। तथा च सापिण्डजननमरणयोः सापिण्डादिमरः णोत्तरं सिपण्डमरणे स्वपुत्रजननोत्तरं स्वकन्याजनने स्वपुत्रस्य स्व-कन्यायाः स्त्रीणां सपत्न्यपत्यस्य वा जननोत्तरं सपिण्डापत्यजनने नेयं <mark>ब्यवस्था । यत्तु लड्</mark>नशौचोत्तरं गुर्वशौच इव गुर्वशौचोत्तरं लड्नशौचेऽपि नेयं व्यवस्था। अस्याः समानसम्पूर्णाशौचयोः सङ्कर एव प्रवृत्तेः, तेन माः तापित्रोः स्वपुत्रयोः स्वकन्ययोर्वा तथाजनन एवेयं व्यवस्था न तु पित्राः दिमरणोत्तरं सपिण्डानामपि मरणे,न वा स्वपुत्रादिजननोत्तरं स्वकन्याः दिजनने। अत प्वेदं सिपण्डजननद्वये सिपण्डमरणद्वये चावतिष्ठते इति हारलतेति स्मार्चादयस्तिकान्यम् । अधवृद्धिमदाशौचिमित्यादेः परत्र गुर्वशौचविषयत्वादस्याः समानाशौचविषयत्वेऽपि गुरुतरलघुविषयः त्वेऽपि बाधकाभावात्।

सम्पूर्णाशौचोत्तरं गुरुसजातीयसम्पूर्णाशौचान्तरपाते स्वाह—

े अधवृद्धिमद्।शौचमूर्धं वेत्तेन शुद्धित । अथ वेत्पञ्जमीं रात्रिमतीत्व परतो भवेत् ॥ अधवृद्धिमदाशीचं गुरु, सम्पूर्णाशीचान्तरात्। परतो यदि भवेदिति तदा परेणैव शुद्धिः पराशौचकाल।पगमेनैव शुद्धिः। एवं सर्वत्र । अस्यापवादमाह अथ चेदिति । परतः प्वांशौचाः त्पञ्चिदिनात्प्रातिलोम्येव पञ्चम्येव पञ्चमीं रात्रिमतीत्य यदि भवित प्वेवृत्ताशौचपञ्चतमदिनमध्ये यदि भवतीतियावत्, तदा प्वेणैव शुद्धाः तीत्यर्थः। तथा च—

देवलः।

परतः परतः शुद्धिः रघबृद्धौ विधीयते ।
स्याच्चेत्पञ्चतमादहः पूर्वेणाप्यनुशिष्यते ॥
परतोऽघवृद्धौ उत्तरतः सजातीयसम्पूर्णगुर्वशौचान्तरपाते परेण
शुद्धिः । पञ्चतमपदमशौचपूर्वार्द्धपरम् । यथा—
मोद्धाः ।

आद्यभागद्वयं यावत्स्रतकस्य तु स्तके। द्वितीये पतिते चाद्यात्स्तकाच्छुद्धिरिष्यते॥ अत उर्द्धे द्वितीयात्तु स्तकान्ताच्छुचिः स्मृतः। एवमेव विचार्थं स्थान्मृतके मृतकान्तरे॥

अत्र स्तकमृतपदेऽघवृद्धिमत्स्तकमृतकपरे। अघवृद्धिमदाशौचः
मित्याचेकवाक्यत्वात्। स्तकस्य स्तके मृतकान्तरे इत्युक्त्या सम्पूर्णः
जननोत्तरसम्पूर्णमरणपाते नेयं व्यवस्थेति गम्यते । किन्तु तत्र पूर्वाः
र्वे उत्तरार्वे वा पतितेन मरणेनेव शुद्धिः।

अधानां योगपद्ये तु श्रेया शुद्धिर्गरीयसा।
मरणोत्पत्तियोगे तु गरीयो मरणं भवेत्।
हित देवळीयात्। तथा च—
शक्षाः।

समानाशीचसम्पाते प्रथमे न समापयेत्। असमानं द्वितीयेन धर्मराजवचो यथा।

समानाशीचं सजातीयगुर्वशीचम् । प्रथमे=प्रथमार्घे । असमानम्= पूर्वजातं जननाशीचम् । द्वितीयेन=मरणाशीचकालेनेत्यर्थः । असम्पूर्णाः शीचमात्रस्य परत्रागुर्वाशीचपाते पूर्वेण शुद्धः । "अन्तर्दशाह्" इति मनुवचनात् । परत्रगुर्वाशीचपाते तु परेणैव शुद्धिः। "अधानां योगपधे तु श्रेया शुद्धिर्गरायसा" इति देवलीयात् ।

"अधनुद्धावशीचं तु पश्चिमेन समापयेत्" इति यमवाक्याच्च। अत्र च विदेशमरणत्रिरात्रात्समानोद्कमरणत्रिरात्रमनुपनीतमरणे

त्रिरात्रं गुरु । विदेशमरणे स्नानात् प्रागेवास्पृश्यत्वात् । समानो दकानुपनीतयोर्मरणे पकरात्रमङ्गास्पृदयःवात् । तथा चेदरालघुगुरुस क्रुरे प्राक्वितिना पश्चाद्वितिना वा गुरुणैव ग्राद्धिः । तथा विदेश मृतज्ञातित्रिरात्रात्समानोदकादिमरणत्रिरात्राष्ट्य विदेशमृतस्य शस्त्रह<sup>्</sup> तस्य वा महाग्ररोर्भरणे त्रिरात्रं गुरुभृतं खिपण्डमरणसम्पूर्णाशौचे त्रिरात्रमेवाक्षारलवणात्राशित्वस्य विहितत्वेन तत्त्रिरात्रे औचित्येन ए <mark>करात्रमेवाक्षारलवणान्नाशिःवं प्राप्नोति,</mark> अतश्च तथाःवेनास्य लघुःवात् महागुरुमरणसम्पूर्णाशुंचे यावदशौचमक्षारलवणान्नाशिक्षेत्र तक्षिराः षाशौचिऽपि तथात्वे तस्य गुरुत्वात् । तथैकसपिण्डमरणादेकसिमन्दिने सविण्डद्वयमरणं गुरु, यावदशांचं मङ्गास्पृदयत्वात् । एवं तुल्यकालयोः र्जननमरणयोभ्मरणस्य गुरुत्वम् । अतुरुषकालयोम्तु दीर्घस्य तेनः दीर्घादीर्घयोः सङ्करे दीर्घणैव प्राक्पश्चाद्वा जातेन शुद्धिः । तथाः दींघजननादींघंमरणयोः सङ्घरे दींघंण जननेनैव शक्तिः। एवं मृतजाः तनिमित्तके हारीते के दशाहे पतितस्याजातदन्तमरणस्य स्वरूपाशौ चनिमिचत्वाद्धिजननेनैव शुद्धिः। तथैकसपिण्डजन्मोत्तरं दशमिर नादौ परसपिण्डजननेन वर्द्धितदिनद्वयादौ पित्रादिमरणे जननाशौचेः <mark>नैव द्वादशाहादिब्यापिना पित्रादिमरणाशौचस्यारपकाळव्यापिनः शु</mark> क्टिः । प्रवमेकसपिण्डमरणाशौचदशमदिनादौ सपिण्डान्तरमरणेन वर्द्धितदिनद्वयादौ वित्रादिप्रथमस्विष्डमरणाशौचेनैव द्वाद्शाहादिः ब्यापिना पित्रादिमरणाशौचस्यात्पकालब्यापिनः शुद्धः । एवं चात्र प्रथमसृतिपत्तकवर्धितिद्देनद्वयायन्तःपातिद्वतीयस्तिपत्तकयोः प्रथमस् तावधिद्वादशरात्रमशौचम् । तत्परिवने शुख्यादानव्योत्सर्गादि बो ध्यमिति गौडाः।

मैथिलस्तु-यद्यपरं जननं स्यादित्यादिनापरजननं प्रस्तृत्येव दिनः द्वयाद्यश्चौचामिधानात्, अपरजननादेरेव दिनद्वयाद्यशौचजनकत्वः प्रतीतः प्रथमस्य न वृद्धिः, तथाच वर्ष्टितदिनद्वयादौ प्रथमजिन्ताशौचस्य सत्वेऽपि न्यूनकालः ताशौचस्यासत्त्वात् द्वितीयजनिताशौचस्य सत्वेऽपि न्यूनकालः त्वाक तेन पित्रादिमरणाशौचं शुद्धति किन्तु स्वकालेनेव। प्रयं च प्रथममृतपितृकस्य स्वपितृमरणमध्ये प्रकादशाहस्याशौचान्तद्वितीयः दिनत्वात् तत्राशौचान्तरसत्वात् तद्दिनकृत्यं शुरुवादानवृष्येत्सर्गादि निवर्त्तते। प्रकादशाहश्राद्धं त्वशौचव्यपगमे कार्यमित्याहः।

आधुनिकदाक्षिणात्या भावार्यचुडामाणेर्प्येवस् । स्मातीस्तु-अत्र सर्वेतिवन्धृभिद्रवृद्यमिदनाद्धिकेन दिनद्वयेनेती ब्याक्यानाद् दिनद्वयेन पूर्वाशीचक्येव समापनम् । अन्यथा दिनद्वयादेः पराशीचमात्रकालत्वविधाने दशमदिनस्य पराशीचकालत्वस्यामातः त्वेन वैषस्यविरहात् दशमदिनमादायापि तत्सम्भवात् । न च पूर्वाशीचक्यपपामे दिनद्वयेनेत्यज्ञषङ्गाभिष्रायिका व्याक्या, तर्हि दशमदिने पराशीचाप्राप्तेस्तिहिने परमृतस्योदकदानादिकं न स्याधावदशीचं ति दृद्धानात् । अनुषङ्गे गौरवाच्चेत्याहुः ।

पवं यत्रैकं सिविण्डमरणं तद्द्वितीयादिदिने चापरं, ततः प्रथमसः पिण्डमरणप्रथमार्खे गतं द्वितीयसपिण्डमरणप्रथमार्खे गुरुपित्रादिः मरणं तत्र सपिण्डानां सर्वेषां, प्रथमद्वितीयमरणप्रतियोगिपुत्रादीनां च प्रथमाशौचकालेनेव शुद्धिः । तृतीयमरणप्रतियोगिपुत्रादीनां तु तृतीः याशीचकालेन पूर्णेनेव शुद्धिः, उत्तरार्द्धगतत्वात् प्रथमेनास्याबाः धात्। प्रथमाशौचवाधिततया न्युनकालत्वाद् द्वितीयनाप्यस्यावाधात्। तथा यज्ञैकसापिण्डजननमध्ये सपिण्डान्तरजननं तत्र पूर्वजातस्यान्तराः मरणे "बालस्त्वन्तर्द्शाहे तु" इतिवचनात् गौडमतेन पूर्वाद्यौचस्य सद्यो निवृत्या पराशौचस्यापि सद्योनिवृत्तिः सपिण्डानां, पूर्वजातमातापित्रोः **रतु पूर्वजातपुत्रमरणे जात्युकाशोचम् , जातमात्रस्येत्यादि** कौर्यात् । पूर्वजातकन्यामरणे तु तयोः सद्यःशोचम् "आजन्मनस्तु चूडान्तम्" इत्यादिवचनात्। परजातिवृत्तस्तु पूर्वजातपूर्वार्द्धं चेत् परजन्म, तदा पूर्वाशीचिनवृत्त्यैव, तत्वराद्धं चेत्रदा पूर्णजाताशीचिनवृत्यैव शुद्धिः। परजातमातुस्तु सर्वथा स्वजातावाधि विदातिरात्रादिनैव शुद्धिः। परः जातस्य तन्मध्ये मरणे तु न साविण्डानां सद्यः पूर्वाशीचस्य निवृत्तिः किन्तु तस्य स्वाधीनस्थितिकतया स्वकालेनेव । पूर्वार्द्धजातस्य परस्य मरणे जातमातापित्रोरव्येवम् । उत्तरार्द्धजातपुत्रमरणे तयोः स्वजाताः वधि जात्युकाशौचम् । उत्तराद्धजातकन्यामरणे तयोः सद्यः शौचम् । थत्र तु दशमदिनादौ परजननं वृत्तं, तदा तन्मध्ये परजातस्य मरणे सपि-ण्डानां बार्द्धेतदिनद्वयादिसहितपूर्वाशौचकालाच्छुद्धिः। तादशजात-पुत्रमरणे मातापित्रोर्जात्युकाशौचम्। तादशपरजातकन्यामरणे तयोः सदाः शौचम् । तादशकन्यामरणे पितुर्दिनद्वयादिसहिताशौचोकिः स्मात्तंस्य सापिण्डजननात्स्वकन्याजननस्य गुरुत्वास्वीकारादुपपद्यते । वस्तुतः कन्याजननं ततो गुर्वित्युकम् । एवं कन्यापुत्रयुग्मात्वत्तौ मातुः कन्योत्पत्तिनिमित्तमासेन शुद्धिः।तयोरेकतरस्याशीचमध्ये मरणे मातुः कन्यामरणाड्युद्धिन पुत्रमरणात्। "उदक्यां सुतिकां विना इति पर्युः दासादयुक्तामदामित्याभाति । सपिण्डानां तु तयोः पूर्वजातस्य मरणाः बीं मिं ११

ह्छुद्धिः । तथा सपिण्डजननमरणाशौचगर्भस्रावाशौचसङ्करे प्राक् पश्चाद्वा जातेन गर्भस्रावाशौचेनैव ह्याद्धः । यथा-यदमनुः ।

> शावस्योपीर शावे तु स्तकोपरि स्तके । शेषाहोभिर्विशुद्धेन्तु उदस्यां स्तिकां विना ॥

उदक्यापदं गर्भकावाशीचपरम्।

<mark>ददन्तु बोष्यम् । अशोचयोः सङ्करेऽगुर्वशोचं पूर्वेण शुक्रातिस्यादाव-</mark> श्रीचबोः पूर्वनिमित्तजन्याशीचस्वक्रपयोग्यकालावच्छेदेन तबोरेकाधि-करणबु तिरवं साङ्कर्यम् , एतछाभाय मनुवचने दशाहप्रहणम् । तेन यञ परनिमित्तं पूर्वनिमित्तजन्याशौचखरूपयोग्यदशाहादिकाले न श्रुतं किन्तु <mark>तदुत्तरं स्नानादिविलम्बात् विद्यमानपूर्णाशौचकाले श्रुतं ततस्तज्ञन्याः</mark> शौचकाले पूर्वाशौचसस्वेऽपि न साङ्कर्यम्। एवं यत्राह्मातपूर्वानिमिचः स्य द्शाहाभ्यन्तरे द्वितीयं निमित्तं बातं ततः पूर्वनिमित्तदशाहोत्तरं द्वितीयनिमित्तश्रवणजन्यातिकान्तित्ररात्राशीचसाङ्कर्यमतो मित्तदशाहाभ्यन्तरे पूर्वनिमित्तअवणेऽपि न द्वितीयनिमित्तजन्याशीचेन प्रथमनिमित्तजन्याशौचसाङ्कर्यं, किंतु प्रथमनिमित्तश्रवणजन्यातिकान्तः त्रिरात्राशौचसाङ्कर्यम् , अतो द्वितीयनिमित्तजन्यसम्पूर्णाशौचे शेषेणैष शुद्धिरिति बोध्यम् । अशौचयोः पौर्वापर्यं च स्वनिमित्तयोः पौर्वापर्यं-छतम् । पतह्यामायैवाशौचलाक्षणिकं मन्वादिवचने जन्ममरणादिपः दम्। तेन यत्र पूर्वजातं निमित्तं पश्चाच्छुतं, पश्चाज्ञातं च पूर्वे श्रुतम् , तत्र पश्चाज्ञाताशौचस्य न पूर्वत्वम्। एवं पूर्वोचराईदशमिवनादिपति तत्वमपि निमित्तस्य तत्पतितत्वेनैव बोध्यम्।

पतेन जनमरणतच्छ्रवणादि निमित्तम्, अशौर्वं नैमित्तिकं तत्र निमित्तयोरेव साङ्क्षयं प्राह्मम् । सर्वप्रवरमगुस्मृतौ द्शाहजनममरणश् व्दश्रवणात् । तच्च तयोर्दशाहाधेककालवार्तिःवं तथा च निमित्तयोः सङ्करेऽगुरु निमित्तं पूर्वण वाष्यते इति फलितम् । बाष्यत्वं च पूर्वनिमित्तजन्याशौचातिरिकाजनकत्वम् । इत्थं च पूर्वनिमित्ते झाते। ऽद्याते वा तत्कालमध्यपाति परनिमित्तं स्वावधिद्शाहाभ्यन्तरे श्रुतः मपि नाशौचं जनयति । तस्य पूर्वनिमित्तवाधितत्वादित्यपास्तम् ।

एवं सङ्कराङ्गानेन पराशौचोत्तरं कृतस्य पिण्डदान देवेंफल्याज् झाने पुनस्तत्करणापत्तेः, तस्याकालकृतत्वात् । तदशौचकाले सः न्ध्याद्यकरणजन्यप्रत्यवायानेवृत्तये सङ्करद्वाने पुनः प्रायश्चित्तप्रसङ्गा-चच । किंचेवं देशान्तरीयाञ्चातपूर्वनिमित्तराङ्कया बहुवित्तव्ययाः वाससाध्ववृषोत्सर्गाद्यनुष्ठानं न स्यात् । तस्मात् "अविद्वाते न दोषः स्यात्" इत्यादि सङ्करेऽपि प्रसर्गति। अत एव नावस्पतिमिश्रेण प्रथमजिन ताघसर्वे परिनिमित्तं जातमपि येन तदा न ज्ञातं तस्य न सङ्करः । वितीयस्य तं प्रति पण्डत्वादित्युक्तम् । मनुवचने दशाद्दादिशब्दप्रयोग्जनं तृक्तम् । एवं पूर्वाशौचेन तुल्यकालस्य पराशौचस्य सङ्कोचं विना शुद्धेरसम्भवात् । सङ्कोचवन्त्यूनकालस्य वृद्धिरपि कल्प्यते "समानं लघु चाशौचं पूर्वेण शुद्धाति" इति वाक्यात् । पूर्वेण शुद्ध्यतीत्यस्य प्रविशोचकालप्रयो निवर्चते। "तावत्स्यादशुचिवित्रो यावत्त्रस्यादिनई । शम्भादि मन्वादिवाक्यादिप तथैव प्रतितश्च। अत एव पूर्वापराशौचा । स्तिवनक्रस्यमेकदैवेति संक्षेपः ।

अथाशौचे विविनिषेषी ।

जावाछिः ।

सन्ध्यापञ्जमहायज्ञात्रैत्यकं स्मृतिकर्म च । तन्मध्ये हापयेचेषां दशाहान्ते पुनः क्रिया ॥ नैत्यकं=नित्यकृत्यं वैधस्नानजपादि । स्मृतिकर्मं=अन्यत् स्मार्ते आद्धाः दि । हापयेत्=त्यजेदित्यर्थः ।

छन्दोगपरिशिष्टम् ।

सुतके कर्मणां त्यागः सम्ध्यादीनां विधायते।
होमः श्रोते तु कर्तस्यः शुष्कान्नेनापि वा फलैः ॥
सक्तं हावयेत् स्मार्ते तदभावे कृताकृतम्।
हावयेदिति किं तरस्यादनारम्य विधानतः ॥
कृतमोदनसम्त्वादि तण्डुलादि कृताकृतम्।
ब्रोह्यादि चाकृतं प्रोक्तमिति हस्यं त्रिधा बुधैः ॥
सुतके च प्रवासे च अशकौ श्राह्मभोजने।
प्रमादिनिमिचेषु हावयेदिति योजयेत ॥

स्तक इति=स्तकशब्देन जननवाचिना निरूढलक्षणयात्र जननमर-णाशीचं बेश्यते । सन्धादिनामिस्यादिपदेन जाबालोकाः पञ्चमहायबादयो-गृह्यस्त । होम इति भ्रोतेऽसौ स्वयमेव होमः कार्य्यः, स्मार्चे त्वस्यगोत्रज-द्वारा हावबेदिस्यर्थः । तथा च—

पारस्करः ।

न स्वाध्यायमधीयीरत्। नित्यानि निषर्चेरन् वैतानजम् । शालाग्नाः वैके । अन्ये एतानि कुर्युः ।

न स्वाध्यायीमति द्शाह्मध्ये ऽध्ययनप्रतिषेधः। नित्यानि=जाबालोकानि।

वैतानवर्जमिति । वैतानं=त्रेताग्निस्तद्भवं वैतानम्=अग्निहोत्रवर्जापीणमासाधं होमकर्मन तु विकि निवर्जते हत्यर्थः। बालाग्नी चैक इति । बालाग्नी स्मार्जा ग्री। साथं प्रातहोंमकर्मन निवर्जते इति एके मन्यन्ते इत्यर्थः। एके प्रहणं पुजार्थन तु विकल्पार्थम् । तिकामिदमीप स्वयं कार्यमित्यत्राहान्ये इति । अन्यगोत्रजा, एतानि होमकर्माणि कुर्युः कार्यित्वया इत्यर्थः। जानालिः।

> जन्महानी वितानस्य कर्मत्यागी न विद्यते। शालागी केवले होमः कार्य प्यान्यगीत्रजैः॥

जन्महानी=जननमरणयोर्वितानस्येति स्वयमेव वितानकर्म कार्यमित्य थः। शालाग्नी स्मार्चाग्नी पुनः केवलो होमोऽन्यगोत्रजैरेव कार्यः। अन्यगोत्रजहारैव कार्यितव्य इत्यर्थः।

अत्र हारलताकृत:।

वैतानकर्माण स्वकर्तकरमं ज्यहादुत्तरमेव । ज्यहादिमध्ये तु अन्य गोत्रजद्वारैव तस्कार्थ, स्मार्त्ताग्निहोमस्तु चतुरहादिमध्येऽन्यगोत्रजद्वारै व कार्यः। चतुरहाद्युत्तरमपि दशाहमध्येऽन्यगोत्रजलामे तहुरैव

कार्यों नो चेत्स्वयमित्याहुरिति पूर्वमेवोकम्।

मिताक्षराकृतोऽि "वैतानौपासनाः कार्याः क्रियाश्च श्रुतिचोदनात्" इति याइवल्क्यवाष्ये वितानोऽि सत्र्यं तद्भवाक्षेताग्निसाध्या अग्निहोत्रदर्शः पौणमासाद्याः क्रियाः । प्रतिदिनमुपास्यत इत्युपासनो गृह्याग्निस्तत्र भवा औपासनाः सायम्प्रावर्हीमिकयाः। तत्कार्यत्वे हेतुमाह श्रुतीति। "याव क्रीवमग्निहोत्रं जुहुयात्" इत्यादि श्रुतिभिर्ग्निहोत्रादीनां "अहरहः स्वाहा कुर्यात् अन्नाभावे केन चिद्यकाष्ट्रात्" इत्यादिभिरीपासनानां चोदना बोध्या। एवं च—

स्मार्चेकर्मपरित्यागो राहोरन्यत्र स्तके । श्रोते कर्माणे तस्काळं स्नातः शुद्धिमवाप्तुयात्॥

इति व्याप्रपादवाक्ये श्रीतपदेनीपासनमपि गृह्यते । तस्यापि याहः वहक्ये श्रुतिचोदितत्वामिधानात् । श्रीतोपासनानामपि नित्यनेमि चिकानामेव कर्त्तंक्यता, न तु काम्यानां, तत्रापि त्यागात्मके प्रधान एव साक्षात् स्वकर्त्तंकस्यं त्यागातिरिको त्वनाशीचिद्वारा । तथा च

पैठीनसिः।

नित्यानि निधर्चेरन् वैतानवर्ज ग्रालाग्नौ चैके अन्य एतानि कुर्युः । नित्यानि निवर्चेरिन्नत्यविशेषेणावश्यकानां नित्यनैमिचिकानां निवृत्तौ प्रसक्तायां वैतानवर्जीमित्यग्नित्रयसाध्यावश्यकानां पर्युदासः । ग्राला मो चैक इति गृह्यामी नवानामध्यावदयकाशं पाक्षिकः पर्युदास उक्तः। अतस्तेषां नाद्योचम्, काम्येषु त्वस्त्येव। अन्ये एतानीति। एतानीः ति वैतानस्मार्चाभिकमीणि। अनद्योचिनः कुर्युदित्यर्थः। एवं च।

स्तके तु समुत्पन्ने स्मार्त्तं कर्म कथं भवेत्। विण्डयज्ञं चहं होममसवर्णन कारयेत्॥

इति जात्कर्णवचने स्मार्त्तप्रहणमुपलक्षणित्याहुः।

अन्ये तु कल्पसूत्रभाष्यकारादयो निबन्धकाराः सार्वजनिश्रौतः स्मार्चविभागवशाद्यथाश्रुतसमस्तवचनानुसारेण

कम्मे वैतानिकं कार्थ्यं स्नानोपस्पर्शनातस्वयम ।

जन्महानौ वितानस्य—

इत्यादिप्रागुक्तवचनेभ्यश्च वैतानिके सर्वत्रापि स्वकर्तृकत्वं वद्गित।
शाचार्य चुडामण्यादयोऽपि वितानकर्म त्र्यहादिमध्येऽपि स्वयं कार्यं स्मार् र्जाग्निहोमस्तु चतुरहोत्तरमेव स्वयं कार्यः। तन्मस्ये त्वन्यगोत्रजद्वारत्येव छन्दोगपरिशिष्टादिस्वरससिद्धमित्यादुः। वाचस्पतिमिश्रा अप्येवम्।

शुकानेति। शुक्तानं तण्डुलेतरत् सक्तुलाजादि, तण्डुलस्य कृताकः ततया स्मार्चाग्री विनियोगात्। अकृतमिति। स्मार्त्तं त्वावसथ्याग्री विनाः घदानामभ्यनशौचिनं हावयेदित्यर्थः। हावयेदिति किमिति यद्गृह्येऽना-रभ्य विहितं कर्म तार्देक कुत्र स्यादितिपृष्टे उत्तरमाह सतके वेत्यादि। अश्रकौ=रोगादिना सामर्थ्याभाव इत्यर्थः। कृतादीन् व्याचष्टे कृतमोदः नेति। सादिना लाजामोदकलड्डुकिपिष्टकप्रभृतीनां ग्रहणम्। तण्डुलिरा-थादिनां मुद्रातिलादीनां ग्रहणम्। विश्वादीत्यादिना यवगोधूमशालीनां प्रहणम्। विहः शरत्यकथान्यं पष्टिकादिः। शालिः=हैमन्तिकम्।

मनः--

न वर्क्षयेदघाहानि प्रत्यूहेन् नाग्निषु कियाः। न च तस्कर्म कुर्षाणः सनाभ्योऽप्यशुचिर्भवेत्॥

ज्यद्दाद्यशीचोपयोगि गुणवान् निष्कर्मा सुस्तमासिष्य इति प्रतिसः
न्धाय स्थाद्दाशीचं नाश्रयेत्। सङ्कुचितेष्वशीचित्नेष्वशिक्तयाद्दामकः
माणि न प्रस्त्रदेन विद्यातयेत्। यतस्तत् होमकर्म कुर्वाणः सनाभ्यः
सिपण्डोऽपि नाश्चिमविति कि पुनराहिताशियंजमान इति मिश्रादयः।
कि पुनरन्यगोत्रज इति हारस्ताकारादयः।

संवर्तः ।

होमं तत्र प्रकुर्वीत शुक्तान्नेन फलेन वा । पञ्चयक्षविधानं तु न कुर्यान्मृत्युजन्मनोः ॥ इति । न कुयादित्यनुवादः , अग्निसाध्यनित्यनैमित्तिककर्मव्यतिरिककर्मस्थनधिकारस्य शौचामावादेव सिद्धत्वात् । वैदवदेवस्याग्निसाध्यत्वेऽपि वचनान्निवृत्तिः । "वित्रो दशाहमास्नीत वैदवदेवविवार्जित"
द्दीत तेनैबोक्तत्वात् । यद्यपि "पञ्चयन्नविधानं तु न कुर्यान्मृत्युज्ञन्मनो।"
द्दित प्रागुक्तसंष्तंवचनादेव वैद्वदेवस्यापि निषेधः सिद्धः, तथापि येषां
तैत्तिरीयादीनां पञ्चयन्नभिन्नं वैद्वदेवं तदर्थे पृथक्निषेधः । तथा
स्मार्चत्वेऽपि पिण्डपितृयन्नश्रवणकर्माश्वयुज्यादिकश्च नित्यहोमः कार्य

स्तके तु समुत्पन्ने स्मार्च कर्म कथं भवेतु । पिण्डयशं चरं होममसगोत्रेण कारयेतु ॥

यत्त ।

दानं प्रतिप्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवर्त्तते ।

इति तस्काम्यहोमविषयम् । सन्ध्यावन्दनं चानग्निसाध्यत्वेऽिष कार्थमेव ।

आशीचे समनुप्राप्ते सन्ध्याकर्म समाचरेत् । मनसोच्चारयेन्मश्रान् प्राणायाममृते द्विजाः।

इति वचनात् । प्राणायामध्यतिरिक्तं सर्वं समानमन्त्रैः कर्त्वध्यमिति । तथाप्यर्घदाने मन्त्रोद्धारस्तवुत्तरकर्मलोपश्च द्रष्ट्व्यः । स्तके सावित्रया चाञ्चाले प्रक्षिप्य प्रदक्षिणं कृत्वा सूर्यं ध्यायन्नमस्कुर्यादिति पैक्षेत्रसरणात् सावित्रयाः प्राप्तत्वेऽपि पुलस्त्योक्तमानस्वनिवृत्तपेऽः । स्तिवित्रीप्रहणम् । स्पष्टमाह्-

भरद्वाजः ।

स्तके स्तके कुर्यांत् प्राणायामममन्त्रकम् । तथा मार्जनमन्त्रांस्तु मनसोचार्य मार्ज्जयेत् ॥ गायत्रीं सम्बगुड्चार्य्य स्पीयार्घे निवेदयेत् । मार्जनं तु न वा कुर्यादुपस्थानं न चैव हि ॥ इति ।

"स्तके कर्मणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते" इति तु समन्त्रोः इचारसम्पूर्णसम्ध्याभिन्नायम् ।

यमः ।

उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते । दानं प्रतिप्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवर्त्तते ॥

अशौचिसाधिततःस्वामिकमन्नमनशौचिमिरम्बकुळजैन भोकेष्यः मित्वर्थः । तत्कुळजानामशौचिनां तु न तन्नोजने दोषः । तथा च- यमः ।

स्तके तु कुलस्यान्नमदोषं मनुरब्रवीत्। इति स्वीयजननादिकं यदा दाता न जानाति मोका जानाति तदा दातुरशौचामावेऽपि तद्वमोक्तुः प्रायश्चित्तादिकं वचनवलात्। यथा-माद्ये।

अपि दातृत्रहीत्रोश्च स्तके मृतके तथा। अविद्याते न दोषः स्याच्छ्राद्वादिषु कथंचन॥ विद्याते भोक्तुरेव स्यात्रायश्चित्तादिकं कमात्।

मिताक्षरायां स्मृत्यन्तरम्।

उभाभ्यामपरिज्ञाते स्तकं न तु दोषकृत्। विज्ञाते भोक्तुरेव स्यात्प्रायश्चित्तादिकं क्रमात्॥ इति।

अत्र अचेतनेषु अञ्जिस्वामिकेषु द्रव्येष्वशुचिस्वामिकत्वादेव
कर्मानर्द्दं न तु द्रव्यनिष्ठे शुष्यशुद्धों, तथात्वे एकतरेण स्नात्रा स्वाः
शौचे द्वाते द्रव्याणामशुद्धत्वाचद्विभक्तभानन्तरेण कृतं कर्म तैरेव द्रव्येरशुद्धद्व्यकृतत्वाद् व्यर्थे स्यात्। तस्माद्शुचेरत्नाद्दाति शुचीन्येष, किः
त्वशुचिना विनियोजितास्यानधिकारिविनियोजितत्वात् फलानजंकाः
नि, शुचिनाभात्रन्तरेण तु व्यापार्यमाणानि फलजनकान्येवेति मिश्राः।
तद्युक्तम्। तथा स्रति ततः क्रय इव प्रतिप्रहेऽपि दोषो न स्यात्।
स्याच्च क्रीतिरिव प्रतिगृद्दीतरिप कम्मसिद्धिः, प्रतिप्रद्दीतुरधिकारित्वेन
तद्विनियोजिते फलाभावबीजासम्भवात्। न चानधिकार्यशाचिकर्तकः
दानस्य फलाजनकत्वाचतः प्रतिगृद्दीते स्थत्वमेव नास्तीति दाच्यम्।
शास्त्रीयफलामावेऽपि स्वत्वस्य लोकिकदानेनापि जन्यत्वेन तत्सम्भः
वात्। एकतरेण स्रात्रत्याद्यपि मन्दम्। साधारणस्वत्वास्पदस्य स्नात्रः
न्तरेण दानायोगात्। असाधारणस्वे अशुचित्वायोगात्। इति दिक्॥
मरीविः।

लवण मधुमांसे च पुष्पमृलफलेषु च। शाककाष्ट्रतणेष्वप्सु दिधसिपःपयःसु च॥ तैलौषष्यजिनं चैव पकापके स्वयंप्रहे। पण्येषु चैव सर्वेषु नाशौचं मृतस्तके॥

पक्वं=सक्तुलाजामोदकलड्डुकादि शुक्कमन्नमिति वश्यमाणादिपुराः
णक्रांनात्। अपकं=तण्डुलादि तत्स्वाम्यनुमत्या स्वयं गृह्यमाणं न दोषाय ।
अत्र पण्येषु चेति पृथगभिधानात्तेष्वप्यदोषः । लवणादिष्वपकान्तेषु
स्वयं प्रह एव नाशौचम् । तथा च-

आदिपुराणे ।

लवणं मधु मांसं च पुष्पमूलफलानि च । काष्ठं लोष्ठं तृणं पर्णं दिध क्षीरं घृतं तथा॥ औषधं तैलमजिनं स्वयं पण्यं च मूलजम् ।

स्वयं प्राह्मिति छवणादिभिः सर्वैरेव सम्बन्ध्यते। पण्यं च मूछजमः शौचिदत्तमपि न दोषाय। मूछजमिति द्रव्यप्राप्तिमूख्यं मूछं वस्माज्ञातं कीतिमित्यर्थः। पण्यपकाषादिकमपि प्राह्मं मूछजमाकरजमपीति मिश्राः। प्रकिपण्डदानमशौचमभ्येऽपि कार्यमित्याह ।

शङ्घः ।

दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितृकर्मं च । प्रतिपण्डिकियावर्जं स्तके विनिवर्तते ॥ अत्र पितृपदं=मृतपरम् । अन्यथा प्रतिपण्डिकियापर्थ्युदासानुपपतेः।

संवर्त्तः ।

दशाहासु परं सम्यक् विषोऽधीयीत धर्मवित्। दानं च विधिना देयमशुभातारकं महत्॥

अधुमातारकमिति । अशौचकाले यत्पापमुत्पन्नं तत्क्षयायाऽऽशौचान्ते किञ्चिद्देयमिति दर्शयतीति महाः । इदं दानमशौचनिवर्त्तकं,देयं, तारकः मित्यनुवादोपलम्मादिति पारिजातः ।

कायिकं वाचिकं युच्च मानसं वापि तुष्कृतम् । त्रिकालसम्ध्याचरणात्त्रसर्वे वित्र नाशयेत् ॥

इत्यादिना पापनाशकतया बोधितस्य सन्ध्यावन्दनस्य पश्चस्नाः पत्तत्यर्थं विद्यतस्य पश्चयञ्चस्य चाशौचेऽकरणात् । तत्तत्पापश्चयार्थे किञ्चिद्देयमित्यर्थं इति केचित् ।

अय यहागुरुनिपाताशौचे विशेषः ।

तत्र-

बृहस्पतिः ।

पितर्ग्युपरते पुत्रो मातुः श्राद्धान्निवर्तते । मातर्थिप च वृत्तायां पितृश्राद्धादते समाम् ॥

ऋत इति मातुः श्राद्धादित्यत्राप्यन्वेति । अन्यथा पूर्वार्द्धवैयध्यापतेः रिति स्वार्ताः । सर्मा=सम्बन्सरं याविश्ववर्त्तते । अन्यश्राद्धादिति शेषः । अन्यश्राद्धमपि प्राप्तिपतृलोकश्राद्धपरम् ।

प्रमीतौ पितरौ यस्य देहस्तस्याशुचिर्भवेत्। नापि दैवं न वा पिष्टयं यावत्पूणी न वत्सरः॥ इतिदेवीपुराणात्। तेन प्रेतश्राद्धान्न निवृत्तिः। महागुरुनिपाते तु काम्यं किञ्चित्र चाचरेत्। आर्तिकयं ब्रह्मचर्यं च आद्यं देवयुतं च तत्॥

दक्षः ।

अन्यश्राद्धं परान्नं च गन्धमार्व्यं च मैथुनम् । बर्जयेहुरुपाते तु यावरपूर्णो न वत्सरः ॥ रागपान्नमेशनम् ।

मैथुनं=रागप्राप्तमैथुनम् ।

यमः ।

तीर्थयात्रां विवाहं च स्वाध्यायं चान्यतर्पणम् । सम्बत्सरं न कुर्वीत महागुरुनिपातने ॥ महागुरुनिपाते हि काम्यं किञ्चित्र चाचरेत् । विशेषतः शिवपुतां प्रमीतापेतृको द्विजः ॥ नापि दैवासिस्यत्र दैवपदं सन्ध्यावन्दनादिभिन्नपरम् । यथा-

व्यासः ।

महागुरौ प्रेतिभृते सर्व कर्मा विवर्जवेत्। विवाहं प्रेतकृत्यं च सन्ध्योपासनमेव च ॥ तेन नित्यश्राद्धादीनामपि तद्वर्षे नानुष्ठानम्। अथाशौचकालास्पृत्यत्वामिनिर्णयः।

पुत्रस्य कन्याया वा जनने त्रैवर्णिकमातुर्दशाहं शुद्रायास्त्रयोदशाः इमस्पृश्यत्वम् ।

बाह्मणी क्षत्रिया वैश्या प्रस्ता दशभिर्दिनैः। गतैः शुद्धा च संस्पृश्या त्रयोदशभिरेव च॥

द्वित्रह्मपुराणादिति गोडाः।

मैथिलासु । त्रयोदशभिरित्यसच्छूद्राविषयम् । "स्तिका सर्ववर्णानां दशरात्रेण शुद्धाती"ति प्रचेतोवचनं तु त्रैवर्णिकस्तिकासच्छूद्राविषयः मित्याहुः।

जननाशीचे पितुः सपत्नमातृणां च स्नानात्प्रवंमस्पृद्यत्वम् ,
"स्नानात्तु स्पर्शनं पितुः" इति धंवर्तीयात् । "जाते पुत्रे पितुः स्नानम्" इति
संवर्त्तवाक्ये पुत्र इत्युपादानात् , नपुंसकस्य स्त्रियाश्च जनने पितुः
स्नानमपि नास्तीति गौडाः । पुत्रे इत्यविविश्चितं निमित्तविशेषणत्वात् ,
तथाचापत्यसामान्योत्पत्तोवेव पितुः स्नानादस्पृद्यत्विनवृत्तिरिति दाः
सिणात्याः । सुतिकायाः पत्युः सपत्नीनां च सुतिकास्पर्शे सुतिकासममस्पृः
इयत्वम् ।

यदि पत्न्यां प्रस्तायां द्विजः संपर्कमृच्छति। १२ ची० मि० सुतकं तु भवेत्तस्य यदि विमः षडङ्कावित् ॥
इति पूर्वोदाहृतपराशरवचनात् । तेन प्रथमदिने स्तिकास्पर्धे द्वाराः
त्रमेव, दिनान्तरे तु शेषदिनानि यावदस्पृश्यत्वम् । सपिण्डानां तु स् तिकास्पर्धे स्नानमात्रम् । "संस्पर्धे सुतिकायास्तु स्नानमात्रं विधीयते"
इत्यङ्गितेवाक्यात् । जननाशीचमध्ये बालमरणे मातापित्रोईशरात्रादिः
कमङ्कास्पृश्यत्वमुक्तमशीचम् ।

जातमात्रस्य वालस्य यदि स्यान्मरणं पितुः ।

मातुश्च स्तकं तत्स्यात्पिता त्वस्पृद्य एव च ॥

इति कौर्मादिति गौडाः ।

दाक्षिणात्यास्तु-अस्मिन्विषयेऽस्पृद्यत्वं नेच्छन्ति, वचनं व्याख्यातं प्राक् । स्वजात्युक्तपूर्णमरणाशोचे तु ब्राह्मणानां व्यद्म, क्षत्रियाणां चतुरहम, वेदयानां षडहम् , श्रुद्राणां दशाहं यावदङ्गास्पृद्यत्वम् ।

चतुर्थे ब्राह्मणानां तु पञ्चमेऽहनि भूभुजाम् । सप्तमे वैदयजातीनां ग्रद्राणां दशमात्परे ॥

इति ब्राह्मात् । अत्र मरणापेक्षया चतुर्थदिनादौ स्पृश्यता , न तु अवणापेक्षया ।

चतुर्थेऽहिन कर्नेव्यमस्थिसंचयनं बुधैः । ततः संचयनादृर्द्धमङ्गरूपशीं विधीयते ॥ इति संवर्तवचनात् ।

अङ्गिराः ।

चतुर्थेऽहिन कर्त्तव्यः संस्पर्शो ब्राह्मणस्य च । पञ्चमेऽहिन राष्ट्रस्य सप्तमेऽहि विदाः स्मृतः ॥ दशमेऽहिन शुद्धस्य कार्य्यं संस्पर्शनं बुधैः । इति ।

दशमेऽहनि गत इत्यर्थः । दशमात्पर इति ब्राह्मे दर्शनात्। खण्डा-शौचे त्वशौचकालतृतीयभागोत्तरं स्पृद्यत्वम् ।

अशोचकालादिशेयं स्पर्शनं तित्रभागतः । शुद्रविद्क्षत्रविप्राणां यथाद्यास्त्रप्रचोदितात् ॥ इतिदेवलीयादिति गौडाः ।

मैथिलास्तु-उक्तदेवलीयेकवाक्यतया सर्वत्र चतुर्थेऽहनीत्यादिकं जात्युक्ताशीचस्य त्रिधा विभक्तस्य प्रथमभागसमातिपरम् । तथाच पूर्णापूर्णशावाशीचमात्र एव तृतीयभागीचरं स्पृहयत्वमाहुः ।

दाक्षिणात्या अप्येवम् । पठान्ति चैते अङ्गिरोवाक्यामित्थम्— चतुर्थेऽद्द्ति कर्त्तव्यः संस्पर्शो ब्राह्मणस्य च । एकादशे त्वन्नशुद्धिद्दानमध्ययनिकया ।
पञ्चमेऽहिन कर्न्चव्यः संस्पर्शः क्षत्रियस्य तु ॥
पश्चे चाहिन वैद्यस्य विद्येयं स्पर्शनं बुधैः ।
क्षत्रियस्यानशुद्धिः स्याद् द्वादशाहेन नित्यशः ।
अर्धमासेन वैद्यस्य द्वादशाहेन वा पुनः ॥
दश्मेऽहिन शुद्धस्य कार्यं संस्पर्शनं बुधैः ।
मासेनेव तु शुद्धिः स्यात् सुतके सृतके तथा ॥ इति ।

अयं तु विशेषो दक्षिणात्यानां यदि तृतीयभागेऽस्थिसञ्जयनं जातं तदैव तृतीयभागे, यदि तु सप्तमादिदिने सञ्जयनं क्रियते तदा तस्य स ञ्जयनस्योपिरिष्ठादेव स्पृश्यत्वम् । तथा च—

देवलः ।

दशाहादित्रिभागेन कृते सञ्चयने कमात्। अङ्गस्पर्शनमिच्छन्ति वर्णानां तस्वदर्शिनः॥ त्रिचतुःपञ्चदश्मिः स्पृत्या वर्णाः क्रमेण तु। भोज्यान्नो दशभिवितः शेषा द्वित्रिषड्तरैः॥ इति।

यस्थिसञ्चयने क्रते सित द्याहानृतियमागेन गतेन वर्णानां कः माद्क्रस्पर्शनामिन्छान्ते तदेव विवृणोति त्रिच्छिरियादि । किञ्चिद्धिकौलिः मिर्बाह्मणस्तथैव चतुर्मिः क्षत्रिय इत्यादि बोध्यम् । कर्मानधिकारलः क्षणमशौचमाह भोज्याव इत्यादि । द्युत्तरैर्द्शामिः क्षत्रियः । त्र्युत्तरैर्द्शद्शः मिर्चेद्दयः, त्रिषड्णादश्चत्दुत्तरैर्द्शद्शामिः शुद्ध इति त्रिपदावृत्या व्याष्ट्रियम्। तथाचाशौचकालाद्यत्तियभागापगमसञ्चयनानुष्ठानयोर्मिलितः योरेवास्पृद्यत्वापहारकत्वं न त्वेकैकस्य, एवं चतुर्थेऽहानि कर्त्तव्य इत्याः द्याद्शिरोवाक्येऽपि सञ्चयोप्युपलक्षितो द्रष्टव्य इति । तदत्र देशमेद्व्यवस्थियवाविरोधो बोध्यः । मिताक्षरायां—

स्मृत्यन्तरम् । "सद्यःस्पृर्यो गर्भदासो भक्तदासस्वयहारुछुचिः ॥ इति । अथ सद्यःशोनम् ।

तत्र यद्यपि न सद्यः शब्दार्थः "सद्यः सपि तत्क्षणे" इत्यामिधाः
निकः सुक्ष्मः कालः, येषां व्रतिप्रभृतीनां याद्यक्त्येन सद्यःशौचमुक्तम् ।
तेषामेव पराशरेण "राज्ञां च सुतकं नास्ति व्रतिनां न च सित्रणाम्" इत्यः
नेनाशौचाभावस्य द्शितत्वात् । नाष्यशौचाभावः । "सद्यःशौचं तथैः
काह्" इत्यादिना दक्षण सद्यःशौचेन समं द्शिवधाशौचस्योक्तत्वात् ।
अशौचाभावपरत्वे द्शिवस्याद्याद्यातात् । तथापि यत्र पातित्यादिनिः

मित्तं तत्तरकभैनिमित्तं वा सद्यःशौचामिधानं तत्राशौचाभाव एव सन्धःशब्दार्थः। यत्र च बालादिविषये सद्योऽभिधानं तत्र तत्क्षणमात्रं तन्दर्थः। अत एव तत्र रन्धनस्थालीत्यागः स्नानं च। यत्र तु युद्धादिहते पिण्डादिदानमस्ति तत्राहोरात्रार्द्धं "सद्यः पदार्थः। समानेऽहनि सद्य" इति ध्युत्पत्तेः।

द्विसन्ध्ये सद्य एव स्यात् त्रिसन्ध्येकाहिकः स्मृतः। द्वावहावेकरात्रिश्च पक्षिणीत्यभिधीयते।

इति गोमिलभाष्ये भहनारायणिलाजितवचनाच । तत्वार्द्धं दिनमात्रं रात्रिमात्रं च । एतदेव कचित्सज्योतिःपदेनोच्यते यथा "प्रेते राजीन सज्योतिः" इति बोध्यम् । तत्र—

याज्ञवल्क्यः ।

ऋत्विजां दीक्षितानां च (१)यञ्चकमीण तिष्ठताम् । सिन्निवित्रक्षस्यचारिदातृत्रह्मविदां तथा ॥ दाने विवाहे यञ्जे च संग्रामे देशविष्ठवे । अपाद्यपि च कष्टायां सद्यःशौचं विधीयते ॥

ज्योतिष्टोमादियश्चेषु ऋत्विजां मधुपर्कदानोत्तरकाले यदि ऋत्वि-क्सिपिण्डादिजननमर्णे भवतस्तदा तेषां ऋत्विजां यञ्चानुष्टानार्थमः श्रोचं नास्ति । अत एव स्मृतिः ।

गृहीतमधुपर्कस्य यजमानात्तु ऋत्विजः। पश्चादशौचे पतिते भवतीति विनिश्चयः॥ इति।

तथा यजमानानां स्रोमयागे दीक्षणीयेष्टी क्रुतायां दीक्षितत्त्वं भवित तेन दीक्षणीयेत्युत्तरं यजमानस्य यत्कर्त्व्यं तत्र नाद्यौचम् । यद्यपि "वैताने।पासनाः कार्य्या" इत्येतावतेव दीक्षितकर्मण्यप्यधिकारित्तिस्ते दीक्षितत्रहणमत्र व्यर्थम् , तथापि त्यागातिरिक्तेषु याजमानपदार्थेष्वपि कर्तृत्यक्षिष्यर्थे पुनर्वचनमिति मिताक्षराकारः । एवं सत्रिणां नित्यप्रवृत्तानामः
त्रहाने, वितनां चान्द्रायणादिवतानुष्ठानाय प्रवृत्तानां वतानुष्ठाने, वद्यान्यायादिवतानुष्ठानाय प्रवृत्तानां वतानुष्ठाने, वद्यान्यायादिवतानुष्ठानाय प्रवृत्तानां वतानुष्ठाने, वद्यान्यायादिवतान्यायाद्यात्रमध्यमित्रकारिणां कचिद्य्यद्योचं नास्ति ।
दोने प्रारद्धे, विवाहे च प्रकान्ते यश्चसमाप्तौ ब्राह्मणभोजनेऽद्यौचं नास्ति ।
देशविष्लेव=राष्ट्रमङ्गे । तथा काषायां प्राणसञ्चयकपायां दुर्भिक्षाद्यापद्यन्नप्रदेशविष्लेव=राष्ट्रमङ्गे । तथा काषायां प्राणसञ्चयकपायां दुर्भिक्षाद्यापद्यन्नप्र-

<sup>(</sup> १ ) यिश्वयं कर्म कुर्वतामिति मुद्धितयाज्ञवरूक्ये पाठः ।

तिम्रहादो सृतकं नास्तीत्यर्थः । अत्र यद्यपि सद्यःशौचपद्स्य तत्तत्कर्मः
ण्यशौचाभावपरत्वादित्वग्दीक्षितादीनां स्नानमपि नास्तीति प्रतीः
यते । तथा च—

जाबालिः।

ब्रह्मचारिणि भूषे च यतौ शिव्पिनि दीक्षिते। यज्ञे विवाहे सत्रे च स्तकं न कदाचन॥

दाक्षिणात्यधृतं-स्मृत्यन्तरम् ।

नैष्ठिकानां वतस्थानां वतीनां ब्रह्मचारिणाम् ।
ंनाशौंचं स्तकं प्रोकं शांवे चापि तथैव च ॥ इति ॥
तथापि श्रौते कर्माणे तत्कालं स्नातः शुद्धिमवाष्त्रयादिति वचः
नाहत्विग्दीक्षितयोर्भवत्येव स्नानं ब्रह्मचारिणस्तद्तुष्ठानं शवानुगमः
नादिक्रतमेव, यतेनिस्त्येव स्नानम् । आचारोऽपि तथैवेति बोध्यम् ।
आदिशराणे—

गृहीतमधुपर्कस्य यजमानाच्च ऋत्विजः। पश्चादशीचे पतिते न भवेदिति निश्चयः॥ तद्वरगृहीतदक्षिस्य त्रैविद्यस्य महामखे। स्नानं त्ववभूये यावत्तावत्तस्य न विद्यते॥ निवृत्ते कुच्छह्रोमादौ ब्राह्मणादिषु भोजने। गृहीतनियमस्यापि न स्यादन्यस्य कस्याचित् ॥ निमन्त्रितेषु विप्रेषु प्रारब्धे श्राद्धकर्मणि । निमन्त्रणाद्धि विप्रस्य स्वाध्यायाद्विरतस्य च ॥ देहे पितृषु तिष्ठत्सु नाशौचं विद्यते क्वचित्॥ नैष्ठिकस्याथबान्यस्य भिक्षार्थे प्रस्थितस्य च। वानप्रस्थस्य चान्यत्र साधिकारस्य सर्वदा॥ प्रतिप्रदाधिकाराच्च निवृत्तस्य न विद्यते। गोमङ्गलादी वैश्यानां रक्षाकालात्ययादि ॥ अपि दातृत्रहीतोश्च सुतके मृतके तथा। अविज्ञाते न दोषः स्याच्छ्राद्वादिषु कदाचन। विज्ञाते भोक्तुरेव स्यात्प्रायश्चित्तादिकं क्रमात्॥ भोजनाईं तु सम्भुके विपैर्दातुर्विपद्यते । यदा कश्चित्तदोव्छिष्टशेषं त्यक्त्वा समाहिताः॥ आचम्य परकीयेन जलेन शुचयो द्विजाः।

न भवेदित्यादिनाऽशौचिमिति वश्यमाणमन्वेति। गृहीतमध्यकंत्येत्यंनेन मधुपकंत्रहणात् पूर्वं वरणे कृतेऽध्यशौचमस्तीति दर्शयति । महामखेः सोमयागे दीक्षणीयेष्ट्युत्तरकालमवसृथस्नानपर्यन्तमधीतवेदत्रयस्य यः जमानस्याशौचाभावः। प्राजापत्यादिकुच्ल्ले समाप्ते नैमित्तिकेषु काम्येषु च होमयागदानजयेषु समाप्तेषु तत्समपूर्णार्थमवश्यं ब्राह्मणा भोजः नीया इति गृहीतिनयमो यस्तस्याशौचेऽन्यकुलजातानामपि अञ्जानानां न दोषः। तथा श्राद्धार्थं ब्राह्मणवरणिकययैव श्राद्धकर्मार्थं भवति। पत्रं च पितृमिरिधिष्ठितेषु ब्राह्मणेष्वध्ययनविराहितेषु सत्सु क्वाचिद्पि दातुर्भोक्तुवां जननाशौचिमिति हारच्या। वस्तुतो निमन्त्रितेषु विषेषु सत्सु भोक्तृणां विप्राणां नाशौचं, प्रारच्धे श्राद्धकर्मणि स्रति श्राद्धकर्तुं नाशौचम्। अत्र प्रारम्भः पाकिकया। तथा च-

लघुविष्णुः।

वतयब्रुविवाहेषु श्राद्धे होमार्चने जपे। प्रारब्धे सुतकं न स्यादनारब्धे तु सुतकम्॥ प्रारम्भश्च तेनैवोक्तः।

प्रारम्भो वरणं यश्चे सङ्करुपो वतजापयोः।

नान्दीश्राद्धं विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया ॥ इति ।

नैष्ठिकस्येति । नैष्ठिकस्य ब्रह्मचारिणोऽन्यस्य चतुर्थाश्रमिणोऽशौचिभिः क्षा प्रहणे न दोषः । उपकुर्वाणकब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य चाद्योचिभिक्षाः प्रहणे दोषोऽस्त्येव । तथा वानप्रस्थस्य वन्यफलमुलादिमिनिर्वाहामावे प्रामाद्ष्यासभिक्षाप्रहणं विहितम् , तेन वनादन्यत्र ग्रामे भिक्षाधिकाः रिणो वानप्रस्थस्याशौचिभिक्षाप्रहणे दोषोऽस्त्येव । तथा सर्वथा प्रति-ग्रहानिवृत्तस्य भिक्षामात्रवृत्तेरशौच्यन्नग्रहणे न दोषः। तथा वैद्यानां ग्रीः ऽजाविस्वस्त्ययनिक्रयायामशौचाभावः । अन्यथा त्वशौचसमाप्तिप्रतीः क्षाया उपसर्गव्याध्यादिभिरत्यन्तपीडने रक्षाकालोऽतिक्रम्येत । तथा यदा दातुरशौचं मोक्तुर्धा दात्मोक्त्रयामुभाभ्यामपि न ज्ञायते तदा श्राद्यभोजने स्वस्त्ययनादिमोजने चोभयोरपि दोषाभावः। यदा त्वशौचं स्वीयं दाता न जानाति, भोका तु जानाति तदा लोमाद् भुञ्जानस्य भोक्तुः प्रायश्चित्तमशौचं च दातृतुल्यमशौचोत्तरकाळं प्रायश्चित्तमित्यर्थः। भोजनाई त्विति विप्रैभोजनाई सम्भुक्ते सति दातुः कश्चिद्यदि विषद्यते म्रियते तदा भुक्तशेषं त्यक्त्वा विद्राः परकीयजलेनाचम्य शुचयो भवः न्तीत्यर्थः। इदं श्राद्धातिरिकभोजनविषयम् । तदाशीचे दोषाभावस्य प्रागुकत्वात्।

पराशरः।

कारवः शिविपनो वैद्या दासीदासास्तथैव च । राजानो राजभृत्याश्च सद्यःशौचाः प्रकीतिताः ॥

कारवः=सूपकारादयः। शिल्पनः=चित्रकाररजकादयः। वैयाः=चिकिः
रसाकाः चिकित्सायाम् । दाधीदासाः=कर्मकराः स्वकर्माणे। राजानो भूपतयो
राजकार्ये, राजभृत्याः=राजसेवकाः राजाऽऽश्वापितार्थकरणे। सद्यःशौचाः
सद्यस्तत्क्षण एव शौचं शुद्धिर्येषामेवंभृता अशौचराहिता एवेश्यर्थः। अत्र
सद्यःशौचश्चदेनामाव एवोच्यते इति रत्नाकरादयः। अयं च शौचामाव
स्तत्तदसाधारणकर्मण्यस्पृत्रयत्वप्रतिषेषक्रपो बोध्यः, न तु सर्वेषु दान
श्राद्धादिधमंकृत्येष्वशौचामावः। तथा च—

विष्णुः।

अशोचं न राज्ञां राजकर्माण,न व्यतिनां व्रते,न सित्रणां सत्रे न कारूणां स्वक्रमंणि, न राज्ञामाञ्चाकारिणां, न देवप्रतिष्ठाविवाह्योः पूर्वसम्भृः तयोः।

व्यतिनामार्डधव्रतानाम् । सित्रणामश्रदाने कृतसङ्करणानां पूर्व सः उभुतयोः प्रारब्धयोः ।

आदिपुराणे ।

स्पकारेण यत्करमं करणीयं नरेष्विह ।
तदन्यो नैव श्वक्रोति तस्माच्छुद्धः स स्पकृत् ॥
शिल्पिनश्चित्रकाराद्याः कर्म यत्साध्यन्त्युत ।
तत्कर्म नान्यो जानाति तस्माच्छुद्धः स्वकर्माणे ॥
दास्यो दासाश्च यत्कर्म कुर्वन्त्यपि च लीलया ।
तदन्यो न क्षमः कर्त्तुं तेन ते शुच्यः स्मृताः ॥
राजा करोति यत्करम् स्वप्नेऽप्यन्यस्य तत्कथम् ।
प्वं सति नृपः शुद्धः संस्पृद्यो मृतस्तक्षे ॥
यत्करमे राजभृत्यानां हस्त्यद्वगमनादिकम् ।
तन्नास्ति तस्मादन्यस्य तेन ते शुच्यः स्मृताः ॥

मनुः—

राश्चे माहात्मिके स्थाने सद्यःशौचं विधीयते। न राज्यभ्रष्टस्य।
यतो न्यायान्यायानिकपणेन प्रजारक्षार्थे धर्मासनेऽवस्थानम
शौचाभावकारणम्। एषां तत्तत्कर्मण्येवाशौचप्रतिषेधात् सन्ध्यावन्दः
नाद्यात्मकादष्टार्थकर्मणि स्वजात्युक्तमेवाशौचामिति मन्तन्यम्।

शुद्धिविवेके।

विवाहयज्ञयोर्भध्ये स्तके सति चान्तरा । रोषमक्षं परैर्देयं दातृन् भोक्तुँश्च न स्पृरोत् ॥ विवाहे यज्ञे च प्रकृते मध्येऽशौचे सति रोषमन्नं परद्वारा दाययेत् । एवं सति दातृन् भोक्तृन् न स्पृरोत् , दोष इति रोषः ।

यमः ।

देवे भये समुत्पन्ने प्रधानाङ्गे विनाशिते । पूर्वसङ्कृदिपते चार्थे तस्मिन्नाशीचमिष्यते ॥

दैवेमये-दुर्भिक्षोपसर्गमरणादौ जाते प्रधानाक्षे=मृपतौ परचकेण नाशिते राष्ट्रोपच्छवे सति जात्युक्तमशौचम्। एवं पूर्व सङ्कविपतं यरिकञ्चित्पुरकः रिण्यादिधर्मकार्थ्यमाशौचात्पूर्वमारब्धं तत्र नाशौचमित्यर्थः।

स्मृत्यन्तरम् ।

सद्यास्पृहयो गर्भदासो भक्तदासस्त्रयहाच्छुचिः । स्वदास्यां जातो गर्भदासः स्वस्रिण्डमरणनिमिचाशौचे सति अन-न्यसाध्यतच्तकर्मणि सद्यः स्नात्वैवास्पृह्यत्वनिवृच्चिमान् भवति । एवं गर्भदास्या अपि बोष्यम् । तथा च ।

प्रागुक्तादिपुराण ।

दास्यो दासाश्च यत्कर्म कुर्वन्त्यपि च लीलया। तदन्यो न क्षमः कर्त्तु तस्मात्ते ग्रुचयः सदा॥ इति।

बृहस्पतिः।

दासान्तेवासिभृतकाः शिष्याश्चैकत्र वासिनः । स्वामितुल्येन शौचेन शुद्धान्ति सृतस्तके ॥ दासा=गर्भदासभक्तदासभिन्नाः ।

> गृहजातस्तथा कीतो छन्धो दायादुपागतः। अनाकालभृतस्तद्धदाहितः स्वामिना च यः॥ मोक्षितो महतश्चर्णाचुद्धप्राप्तः पणे जितः। तवाहमित्युपगतः प्रवज्यावस्तितः कृतः॥ भक्तदासश्च विश्वेयस्त्रचैव वडवाहृतः।

विकेता चात्मनः शास्त्रे दासाः पञ्चदश स्मृताः ॥

इति नारदोका प्राह्या । अन्तेवासी च तदुको प्राह्यः । यथा—
स्वशिरुपमिच्छन्नाहर्तुं बान्धवानामनुष्रया ।

आचार्यस्य वसेदन्ते कालं कृत्वा सुनिश्चितम् ॥

शाचार्यः शिक्षयेदेनं स्वगृहे दत्तभोजनम् ।

न चान्यत्कारयेत् कम्मं पुत्रवच्चैनमाचरेत्॥ विाक्षयन्तमसन्तुष्टमाचार्य्यं यः परित्यजेत्। बलाद्वासयितव्यः स्याद्वधवनधौ च सोऽईति ॥ इति । शिक्षितोऽपि छतं कालमन्तेवासी निवर्चते ॥ इति । उत्तमस्त्वायुधायोका मध्यमस्तु कृषीवलः। <mark>अधमो भारवाही स्यादित्येवं त्रिविधो भृतः॥</mark>

इति भृतकोऽपि तेनोक्तः । शिष्यो विद्यार्थी चात्रान्तेवासितुः

ल्याचरणों त्राह्यः, तत्स्नाहचर्यात् ।

दास्यास्तु स्तिकाया अस्पृश्यत्वमपि मासपर्यन्तमेव । तदाह-अङ्गिराः ।

दासी दासश्च सर्वो वे यस्य वर्णस्य यो भवेत्। तद्वर्णस्य अवेच्छोचं दास्या मासं तु सुतकम्रो अत्र बृहस्पत्याङ्गरोवचनाभ्यामपि सत्येव शुद्रत्वादिनिमित्ते स्व-सिवण्डमरणादिनिमित्तमासाद्यशाचे दासत्वादिनिमित्ता स्वामिकार्ये

स्पृश्यतेव प्रतिपाद्यते। मृळकर्मकराः ग्रद्रा दासीदासास्तथैव च। स्नाने द्यारीरसंस्कारे गृहकर्म<mark>ण्यदूषिताः॥</mark>

<mark>इतिवचनेन कार्यविशेषे शुद्धौ प्रतिपादितायामपेक्षिततत्सम्पादकः</mark>

कालविशेषसमर्पणे लाधवादिति दक्षिणात्याः।

वाबस्पतिमिश्रास्तु-दासादासीस्वान<mark>ा स्वामिस्रपिण्डमरणादिनिमित्तः</mark> मेवाशीचं स्वामिसमकालमत्र प्रतिपाद्यत इत्याहुः । तन्मन्दम् । पूर्वोक्तः युक्त्या तत्तत्कर्मणि स्पृश्यत्वलक्षणशुद्धिपरत्वेनैव शौचशुद्धिपद्योदपः पत्ती कर्माधिकारस्वरूपतत्परत्वाभावात्। तत्परत्वेऽपि अशौचानुवादेन कालविद्योषमात्रविधानेन लाघवात् । प्राप्ते स्वसपिण्डमरणानिमिचार्शोच एवायं काळसङ्कोचः। न हि स्वामिसपिण्डमरणे दासादीनामशौचप्राः पकमस्ति । शिष्यान्तेवासिनोर्गुष्ठमरणे त्रिरात्रादिवत् स्वामिमरणे दासादेः स्वामितुल्यमन्यवाद्योचं तद्वोधकवचनान्तरसत्त्वेन न वार्यते । न चोक्तवचनयोरेव तद्वोधकत्वम्, एकत्र गुरुमरणनिमित्तत्रिरात्राद्यशौचः भागिशिष्यान्तेवासिसमभिष्याहाराद्, अन्यत्र दास्या मासस्तु स्तकमित्ये-तत्समिक्याहारात्। न च पत्नीनां दासानामानुलोम्येन स्वामितुस्यमाः शौचं, मृते स्वामिन्यारमीयमिति विष्णुवचने पत्नीनां स्वामिसपिण्डमरणे स्वामितुल्याशौचप्रतिपादनाद् दासानामपि तत्रैव तस्प्रतिपादनमिति वा-च्यम् । पत्नीनामपि स्वसपिण्डमरण एव स्वामितुरुंयास्पृश्यत्वप्रतिपाः दनात्। तस्मात्स्वामिमरणे तत्सपिण्डमरणे वा स्वामितुल्यमशौचामिति नैषां वचनानामर्थः , किं तु प्रागुक्त प्रवेति दाक्षिणात्याः । तिन्वन्त्यम् ।

ष्ट्रहर्पत्यादिषचनस्य स्वामिनो ब्राह्मणादेर्याचन्त्याची चित्तिनामे स्पृश्या भवन्तीत्यर्थे अशीचित्तिनानीत्यत्राशीचश्वदार्थो यः घरपृश्यत्वं, तदा भक्तदासातिरिकत्विविद्या व्यर्था, कर्मानिधकारलक्षणं चेदन्तेवास्यादीनां विरोधः। तस्माद्वहस्पतिवचनेन दासादीनां स्वामिः पृह्वासतद्गृहभोजनादिकं कुर्वतां तत्सपिण्डमरणे तत्तुव्याशीचप्रति-पादनं युक्तम्। अन्तेवासिनः स्वगृहे दत्तभोजनत्वोक्तेस्तत्सहचरितदाः सादीनामपि तत्तत्प्राप्तेः। अङ्गिरोवाक्ये च "दास्या मासस्तु सूतक"मिः स्वत्र सूतकपदार्थो नासपृद्यत्वं "सुतिका सर्ववर्णानां दशरात्रेण शुद्धाति" स्वादिना दशरात्रेणेव सर्ववर्णस्तिकानां स्पृश्यत्वात्, किन्तु कम्मोनः धिकारलक्षणमशौचं शुद्धिपदार्थोऽप्यतद्भाव प्रवेति न स्पृश्यत्वं तिस्वर्थः। भर्तृजननादे। दासादरशौचं स्पष्टमाह—

जनने मरणे नित्यमाशुच्यमनुघावति । स्विण्डान्मातृबन्धुश्च यत्र कचन गच्छतः॥ योनिश्चातिद्विजेष्विष्टमाशुच्यं सहवासिषु । भर्तृगुर्वोरशोचं स्यान्मृत्युप्रसवकारणम् ॥ कारणाद्वच्छति प्रेष्यं तदाशुच्यं न तान् वजेत् ।

शत्र मातृबन्धुयोनिद्विजसहवासिगुरुषु मरणाशीचस्य सम्बन्धः, योग्यत्वात् । मृत्युप्रस्वकारणमशीचं प्रेष्यं गच्छतीति सम्बन्धः । यत्र क्वचनेति देशान्तरमृतानामप्यशीचं दर्शयति । योनिज्ञातिद्विजेष्वत्यत्र द्विज्ञान्दः प्रत्येकमिससम्बद्धयते । योनिद्विजा योनिसम्बन्धाः पैतृष्वस्रेय-मातृष्वस्र्यभागिनेयाद्यः। हातिद्विजाः समानोदकाः सगोत्रास्त्रः। भर्तृश्वविति मर्तृसम्बन्ध्यशौचं प्रष्वाणां गुरुसम्बन्ध्यशौचं शिष्याणाम्। भर्तृसम्बन्ध्यशौचं वेष्याणां गुरुसम्बन्ध्यशौचं शिष्याणाम्। भर्तृसम्बन्ध्यशौचं वेष्याणां मृत्यति । कारणादेकत्र वासादितः। तदाशुच्यमिति प्रैष्यः सम्बन्ध्यशौचं भर्तृगामि न भवतीत्यर्थः । शिष्यादेस्त्रिरात्राद्यशौचं सक्तत्र वासादौ "गुरोः वेतस्य शिष्यत्वे"त्यादिवाक्यात् । इति भीमत्सकळसामन्तचकच्युडामणिमरीचिमञ्जरीनीराजितचरणकमः

स्त्रभीमन्महाराजाधिराजप्रतापरुद्रतनूजश्रीमन्महाराजमधुकरसाह्र-सृतुश्रीमन्महाराजाधिराजचतुरुद्धिवलयवसुन्धराहृद्यपुण्ड-रीकविकासदिनकरश्रीवीरसिंहदेवोद्योजितश्रीहंसपण्डिता-त्मजश्रीपरशुराममिश्रसृतुसकलविद्यापारावारपारीणधु-

रीणजगहारिद्यमहागजपारीन्द्रविद्वज्जनजीवातुश्रीः मन्मित्रमिश्रकृते श्रीवीरमित्रोदयाभिधनिबन्धे शुद्धिप्रकाशे अशीचर्निर्णयः।

## <mark>थथ भृ</mark>तिश्चाद्धः ।

देवलः ।

पञ्चधा वा चतुर्धा वा भूरमेध्या विशुद्धाति।
बुष्टा द्विधा त्रिधा वापि शोखते मलिनेकधा॥
दहनं खननं भूमेदपलेपनवापनम्।
पर्जन्यवर्षणञ्चेति शौचं पञ्चविधं स्मृतम्॥

अस्यार्थः। अपवित्रा भूमिस्ताविश्वधा, अमेष्या, दुष्टा, मिलना च। तः त्रामेष्या दहनादिभिः पञ्चभिष्पघातबहुत्वे, चतुर्भिस्तद्वपत्वे गुद्धाति । एवमग्रेऽपि। दुष्टा दहनादिभिश्चिभिः, खननलेपनाभ्यां द्वाभ्यां वा। मिलना एकधोपलेपनेन गुद्धाति । वापनं मृदन्तरेण प्रणम् । तत्रामेष्यामाह ।

चाण्डालैरुषितं यत्र यत्र विन्यस्यते शवः। विष्मुत्रोपहतं यच्च कुणपो यत्र दृहयते॥ एवं कइमलभूयिष्ठा भूरमेध्येति लक्ष्यते।

दुष्टामाह ।

क्रिमिकीटपदश्लेपैर्दूषिता यत्र मेदिनी। द्रप्सापकर्षणेः श्लिमैर्वातैर्वा दुष्टतां वजेत्। द्रप्सं=घनीभृतं इलेष्मादिमलम्।

मिलिनामाह ।

नखदन्ततन्त्रज्ञस्वक्तुष्पांद्युरज्ञोमलैः । भस्मपङ्कतृणेर्वापि प्रच्छन्ना मलिना भवेत् ॥

तनूजं=लोम ।

याज्ञवरुक्यः ।

भृशुद्धिर्मार्जनाद्दाहात्कालात् गोक्रमणादि । सेकादुरलेखनालेपाद् गृहं मार्जनलेपनात् ।

सन्मार्जन्या तृणपांद्वादिनिरसनं मार्जनम् । कालो यावता कालेनापावित्रयहेतुगम्धलेपक्षयो भवति तावत् । सेको=जलेन प्रक्षालः नम् । उल्लेखनम्=खनित्वा किंचिन्मृद्यनयनम् । गृहस्य पृथगुपादानं संमार्जनलेपनयोः प्रतिदिनप्राष्ट्यर्थम्। अत्र यत्र चिरकालं चाण्डालादेः स्थितिः, नरादिद्दाहो वा तत्र मार्जनादेः समुखयेनान्यत्र विकर्येनाः ग्रुचिसंपर्कनिर्दरणसामर्थापेक्षयोपादानं बोध्यम्।

मनुः ।

संमार्जनेनाञ्जनेन सेकनेव्लिखनेन च। गवां च परिवासेन भूमिः गुद्धाति पञ्चभिः। अन्येषाममेध्यालिप्तविषयत्वम् । तथा—

निर्णयामृते।

<mark>गोचर्ममात्रमञ्चिन्दुर्गोः शोधयति पातितः ।</mark> समुदमसमुदं वा यत्र लेपो**्न दश्यते** ॥

समूढं=कृतसम्मार्जनम् । असमूढम्=अकृतसम्मार्जनम् । गोः पृथिव्याः
प्रदेशं पिततोऽव्विन्दुः=उदकविन्दुः शोधयतीत्येकोऽर्थः । यद्वा गोरव्विन्दुः गोपुच्छस्पृष्टोदकविन्दुः गोपुच्छस्पृष्टोदकसेके कृते एकविन्दुना
गोचर्ममात्रं भूभागः शुद्धो भवतीत्यर्थः।यत्रैकादश गाव उपविश्वन्ति
तावान् भूभागो गोचर्मं।

यमः ।

खननारपूरणाद्दाहारुळेपनादामिमर्षणात् । गोभिराक्षमणात् काळाद् भूमिः शुद्धति सप्ताभिः ॥

बौधायनः ।

घनायाः भूमेरुपद्यातउपलेपनम् । शुषिरायाः कर्षणम् । क्लिन्नायाः अमेष्यमाहृत्य प्रच्छादनम् । धना निविद्या, अस्वव्छिद्रेति यावत् । उपयाते इति षष्ठधन्तमात्रेण सम्बध्यते । शुषिरा स्विद्धद्राः। क्लिन्ना अमेष्याऽऽद्रां अमेष्यमाहृत्य आकृष्य प्रच्छादनं शुद्धमृदन्तरेण पूरणम् । वृहन्मनः।

इवशुद्रपतिताश्चान्त्या मृताश्चेद् द्विजमान्दिरे । शौचं तत्र प्रवक्ष्यामि मनुना भाषितं यथा ॥ दशरात्राच्छुनि मृते मासाच्छ्दे भवेच्छुचिः । द्वाभ्यां तु पतिते गेहमृते मासचतुष्ट्यात् ॥ अत्यन्त्ये वर्जयेदेहिमित्येवं मनुरव्रवीत् ।

द्वाभ्यां मासाभ्याम् । अन्त्यो=म्लेच्छः । अत्यन्त्यः दवपाक इति वाचस्पतिभिधाः ।

यमः ।

द्विजस्य मरणे वेदम विद्युद्धति दिनत्रयात् । दिनैकेन बहिर्भूमिरग्निपोक्षणलेखनैः॥

यथोककालोत्तरकर्त्तव्यमाह —

संवर्तः ।

गृहशुद्धि प्रवश्यामि अन्तस्थशवदृषिते । प्रोत्सुज्य मुण्मयं भाण्डं सिद्धमन्नं तथैव च ॥ गृहादपास्य तत्सर्व गोमयेने।पळेपयेत्। गोमयेनोपळिप्याय झागेनाऽऽद्यापयेद् बुधः॥ ब्राह्मणैर्मन्त्रपूर्तेश्च हिरण्यकुरावारिभिः। सर्वमभ्युक्षयेद्वेश्म ततः गुद्धत्यसंशयम्॥

अत्र मन्त्रोऽनादेशाद्वायत्री।

यमः ।

ब्राह्मणावसथे भूमिर्देवागारे तथैव च । मेध्या चैव सदा मन्येत् गवां गोष्ठे तथैव च ॥ एतेषु या भूमिस्तां मेध्यां मन्येदिस्यर्थः । अनुपद्दतविषयं चैतत् ।

ब्रह्मपुराणे ।

देवानां प्रतिमाश्चापि वेश्मान्यायतनानि च। बाह्यमाम्यन्तरं शस्तं भूमेरुद्धृत्य शास्त्रवत् । ततस्तोयेन गोभिश्च दाहोल्लेखनमार्जनैः ॥ शोधनीयाश्च मन्त्रेश्च सरकैः पश्चभिश्च भूः । उद्धृत्य मृतिकाण्लाब्या पवित्रेण जलेन च ॥ प्रामादण्डशतं त्यक्त्वा नगराश्च चतुर्गुणम् । भूमिः सर्वत्र शुद्धा स्यात् यत्र लेपो न दश्यते ॥

मरीचिः।

गृहेष्वज्ञातिसंवेशे शुद्धिः स्यादुपलेपनात्। संवासो थीद जायेत दाहतापैविंनिर्दिशेत्॥

अजातिः=चाण्डालः । उत्तमजातिनार्यामधमजातिपुरुषाज्ञातो जातिहीन इत्यन्ये । संवेशः=प्रवेशः । संवासोऽवस्थानम् ।

याज्ञवरुक्यः ।

रध्याकईमतोयानि स्पृष्टान्यस्यश्ववायसैः। मारुतार्क्षेण गुद्धान्ति पक्षेष्टकचितानि च॥

अन्यः=चाण्डालः ।

वापीक्रुपतड़ागेषु क्रूपोद्यानवनेषु च। द्विःसप्तमार्जनं कृत्वा परिशुद्धिर्विधीयते॥

बौधायनः ।

वनकोद्वाह्य दाहिशाले भूमिसमे इष्टकाश्च सङ्कीर्णीभूताः। परस्परः सम्बद्धा इत्यर्थः। परावरः।

्रथ्याकर्मतोयानि नावः पन्थास्त्रणानि च । स्पर्शनाम प्रदुष्यन्ति पक्षेष्टकचितानि च ॥

## अथोदकशुद्धिः।

तत्र मनुः।

आपः शुद्धा भूमिगता (१)वैतृष्ण्यं यासु गोर्भवेत् । अध्याप्ताश्चेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः ॥

गोस्तृतियोग्या आपः शुद्धभूगता गन्धादिमत्यो अमेध्याव्याताः शुद्धा भवन्ति, भूमिगता इति शुद्धभूसम्बन्धप्राप्तये न त्वन्तारिक्षगानां निवृत्तये इति कुल्द्धकमदः।

विष्णुः।

भूमिष्ठमुदकं गुद्धं वितृष्णा यत्र गौर्भवेत्। अवाप्तं चेद्मेध्येन तद्वदेव शिळागतम्॥

शङ्घः ।

भूमिष्टमुद्दकं शुद्धेच्छुचि तोयं शिलागतम् । गन्धवर्णदसैर्दुष्टैर्विर्जितं यदि तद्भवेत् ॥

बह्मपुराणे।

भूमिष्ठमुदकं छुद्धं गन्धवर्णरसान्वितम् । केशास्थिशवविष्मृत्रसंयोगैरुज्ञितं यदि ॥

याज्ञवल्क्यः।

श्चिगोतृप्तिक्वोयं प्रकृतिस्थं महीगतम् । प्रकृतिस्थमविकृतक्रपरसम् । महीगतं=विशुद्धभूगतम् । देवलः ।

> अविगन्धा रसोपेता निम्मेंछाः पृथवीं गताः । अक्षीणाश्चेव गोः पानादापः ग्रुद्धतराः स्मृताः ॥

अविगन्धा=विगहितगन्धरहिताः।

उद्घृता वा प्रशस्यन्ते शुद्धैः पात्रैर्यथाविधि ॥ एकरात्रोषितास्तास्तु त्यजेदापः समुद्धृताः।

अत्र रात्रिगतमेकत्वमविवक्षितम् , पर्य्युसितस्वमात्रं विवक्षितम् । प्रवमग्रेऽपि ।

तथा।

अक्षुष्धानामपां नास्ति प्रस्नुतानां च दूषणम् । स्तोकानामुद्धृतानां च कदमलैर्दूषणं भवेत् ॥ प्रस्नुतानां=पर्वतिनर्झरकपाणाम् । तथा । अक्षोभ्यानि तद्यागानि नदीवाष्यः सरांसि च ।

<sup>(</sup> १ ) बितृष्णा यत्र गौर्भवेत् । इति पाठान्तरम् ।

करमलाशुचियुक्तानि तीर्थतः परिवर्जयेत् ॥ क्रमलं=श्रवादि । अश्रविः=विष्मृत्रादि । तीर्थं=जलावतरणमार्गः । सप्तम्यन्ताचिसः । क्रमलाशुचियुक्तावतारदेश इत्यर्थः ।

येषामभक्ष्यं मांसं च तच्छरीरैर्युतं च यत् । वापीकूपतडागेषु जलं सर्वं च दुष्यति ॥ श्वारीरैः=मृतशरीरैः । उत्तरवचने कुणपप्रहणात् । यथा ।

> सकर्दमे सकुणपं तेम्यस्तोयमपास्य तत्। प्रक्षिपेत् पञ्चगव्यं च समन्त्रं सर्वेशुद्धिकत्॥ अपास्य कुणपं तेम्यो बहुतोयेभ्य एव वा। शतं षष्ट्यथमा त्रिशक्तोयकुम्मान् समुद्धरेत्॥ पञ्चगव्यं ततस्तेषु प्रक्षिपेन्मन्त्रपूर्वकम्।

वापी=ससोपाना । निःसोपानः क्रूपः। तडागः=पद्माकरः। शतादि जलाः दृपत्वाद्यपेक्षया, अत्यदृपजलस्य सर्वोद्धाराभिषानात् । वैठीनसिः ।

गन्धवर्णरसेर्युकाः शुद्धा आपो भूमिगताः यत्र गौः वितृष्णा भवति, विपर्यस्तं महोदकमपि वर्ज्यम् । प्रकृता-दन्यथाभूतं विपर्यस्तम् । स्वद्वारीतः ।

प्रपजलं नीरघटस्य चैव द्रोणीजलं कोशविनिर्गतं च। पीत्वावगाहेत जलं सवासा उपोषितः शुद्धिमवाष्तुते सः॥ आपदि पेयम्। तथा च स एव। द्रोण्यामापसयुकावां ? सुन्ने प्रावर्तके तथा।

प्रामप्रपाजलं चैव पीत्वापत्सु न दुष्यति ॥ बङ्खलिखितौ ।

आपो कपरसगन्धवत्यः परिशुद्धाः। जीर्णचर्मकरण्डकेरम्युद्धृता भूमिगता मेध्या, यत्र गौर्वितृष्णा भवेत्। जीर्णेति शुद्धोपलक्षकम्। तथा च निर्णयामृते।

कर्यपः ।

दतीनां रञ्जनं गुद्धिरिति । इतिः=चर्मपुटकम् । तथा च गुद्धचर्मः

पुरकोद्धृतं भूमिगतं गोपानयोग्यं क्रत्वापदि पेयम् । तथा च । यमः ।

प्रपामरण्ये घटकं च कूपे द्रोण्यां जलं कोशगतास्तथाएः।
श्रुतेऽपि श्रुद्धात्तद्येयमाहुरापद्गतो भूमिगताः पिवेतु ॥
श्रुपं=प्रपास्थितं जलम्। घटकं=घटस्थितं जलम्। घटकोऽत्र सर्वार्थः
कूपोदकाद्धरणार्थं क्लप्तः करकादिः। होणी=काष्टाम्बुवाहिनी। कोशः=चर्मः
पुट इति कल्पतस्त्रभृतयः। ऋते श्रूदात् श्रूदं त्यक्त्वा ऽन्यस्वामिकमप्यपेयम्।
पवं च प्रपास्थितं जलमपेयमाहुरित्याद्यन्वयः। आपद्गतः सन् भूमिः
गताः क्रत्या पिवेदित्यर्थः।

हारीत:-

भूस्थाः पुण्याश्चापो शुद्धभागवर्जितस्वाद् रात्राविता आपो वरहः
णं प्राविशस्तस्मान्न रात्रौ गृह्वीयाद्, धाम्नो धाम्न इत्यग्निमुपरिष्टाद्धार्यन् गृह्वीयात् । "

बृहस्पातिः ।

बिच्छप्टं मिलनं क्लिन्नं यद्य विष्ठादिलेपितम् । अन्तिः शुद्धाति तत्सर्वमपां शुद्धिः कथं भवेत् ॥ सूर्येन्दुरिमपातेन मास्तस्पर्शनेन च । गवां मूत्रपुरीषेण शुद्धान्याप इति स्थितिः॥

उशनाः ।

नद्यः कुपास्तडागानि सरांसि सरितस्तथा। असंवृतान्यदोषाणि मनुः स्वायंभुवो त्रवीत्॥

सरितः=सरणशीला निर्झरकपाः। असंदत्तानि=अस्पृदयस्पृष्टान्यपीत्यः र्थ इति कस्पत्रः। असंदत्तानि=पिधानरिहतानि तथास्रति सूर्येन्दुकिरणाः दिभिः शुद्धिदेतुभिः सम्बन्धो जायत इत्यदोषता भवतीति रत्नाकरः। स्रवन्तीति ब्युत्पत्या सरितो नदगर्तादयो विवक्षितास्तदन्या नद्य इत्यनेनेत्यपुनककिः।

विष्णुः ।

मृतपञ्चनसात् कृपात् अत्यन्तोपहतात्तथा । यदः समुद्धरेत्सवाः शेषं शस्त्रेण शोधयेत् ॥ बिह्मप्रज्वास्त्रनं कृत्वा कृषे पकेष्टकाचिते । पञ्चग्वयं न्यसेत्पश्चान्नवतोयसमुद्भवे ॥ जलाश्चरेष्वथास्पेषु स्थावरेषु वसुन्धरे । कृपवरकथिता शुद्धिर्महत्सु च न दूषणम् ॥ ष्यन्तोपहतादिति जारीरैम्मंहैः सुरादिभिमंद्येयंदुपहतं तद्यन्तोपहरत्ति तिमिति तेनैव परिभाषितं प्राह्यमिति रानाकरः । अत्रात्यन्तोपहतर्थं पुरीः पादिनातिव्याप्तत्वं न तु विष्णूकं, तत्र शारीरमलमात्रप्रहणेऽश्रुपाताः दावप्येतच्छुद्धिप्रसङ्गात् । आपस्तम्वेन शक्रन्मूत्राद्युपद्याते शुक्रन्तर कथनाश्च । तथा च—

आपस्तम्बः।

उपानव्ह्लेष्मविष्मुत्रस्तीरजोमद्यमेव च।
पिश्च दृषिते कूपे कुम्भानां षष्टिमुद्धरेत ॥
कुम्भानां जलपूर्णानामिति तु व्हषरः ।
शक्षेण=कुहालादिना। स्थावरेषु प्रवाहरहितेषु ।
बृहस्पतिः ।

. . इवभिः इवपाकैश्चाण्डालैई्षितेषु विशोधनम् । उद्घरेदुदकं सर्वे मार्जनं परिशोधनम् ॥

खपाकः=चाण्डालभेदः।

तथा ।

वापीक्रूपतडागेषु दूषितेषु विशोधनम् । घटानां शतमुद्धृत्य पञ्चगव्यं ततः क्षिपेत् ।

एवं च यत्र घटशतोद्धरणेनैव सर्वोद्धारस्तत्रैव सर्वोद्धारो, यत्र स्विधिकजलेन तथा, तत्र घटशतोद्धारं कृत्वा पञ्चगव्यप्रक्षेपः कार्यः। अतिमहत्सु तडागादिषु दोषाभाव पवेति व्यवस्था।

अजा गावो महिष्यश्च ब्राह्मणी च प्रस्तिका । दशरात्रेण शुद्धन्ति भूमिष्ठं च नवोदकम् ॥

ब्रह्मपुराणे—ं

नवस्त्रातज्ञलं गोऽविमहिषच्छागयोनयः। गुज्जन्ति दिवसैरेव दशभिनीत्र संशयः॥ विमकालविषयम्। काले तन

्रद्रशरात्रमकाळबृष्टिविषयम्। काळे तु− मिताक्षरायां स्मृतिः—

कालेनेवोदकं शुद्धं न पातब्यं च तत् इयहम् । अकाले तु दशाहं स्यात् पीत्वा नाद्यादहानिशम् ॥ स्नानमाचमनं चैव देवतापितृतर्पणम् ॥ शुद्धोदकैनं कुर्वीत तथा मेघादिनिःसुनैः॥

<mark>आचार</mark>दीपिकायाम्— यमः ।

> मेघतोयेन यः कुर्यात् तर्पणं ज्ञानदुर्वलः । १४ विष् मि•

तर्पितास्तेन पितरो रुधिरेण मलेन च ॥

इदं विदितकालातिरिककालविषयम् । स्पर्शादौ —

इरिवंशः ।

अमौममम्भो विस्जान्ति मेघाः पूर्वं पवित्रं पवनैः सुगन्धि । मनः।

> <mark>वापीक्रुपतडागेषु आपो प्राह्यास्तु सर्वतः । पश्चात् पर्वेदमेध्यं तु पञ्चगव्येन ग्रुद्धति ॥</mark>

यमः ।

चाण्डालभाण्डसंस्पृष्टं पीरवा कूपगतं जलम् । गोमृत्रयावकाहारस्त्रिरात्रेणैव शुद्धति ।

आपस्तम्बः---

. अन्त्यजैः खानिताः कूपास्तडागानि तथैव च । एषु स्नात्वा च पीत्वा च पञ्चगव्येन शुद्धति ।

पञ्चगव्यपानमुप्रवासपूर्वकं व्रतत्वात् । एतद्श्वानतः, श्वानतो हैगुण्यमिति शूल्पाणिः । एतद्वन्ननमशक्तविषयम् । अकामतो नक्तभोजलग्न । कामतः उपोषणमिति ।

माधवः---

अस्त्यैरपि कृते कृषे सेती वाष्यादिके तथा। तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं न विद्यते। इतित्वसन्तापद्विषयमिति शूळपाणिः।

अथ स्वभावशुद्धयः।

तत्र—

मनुः ।

नित्यशुद्धः कारुहस्तः पण्यं यच्च प्रसारितम् । ब्रह्मचारिगतं भैक्षं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः।

नित्यगुद्ध इति कारोमांलाकारादेईस्तो देवब्राह्मणाद्यर्थे मालाप्रथने अमेध्यानुंपहृतत्वे विनापि प्रक्षालनं व्यवहारोचितः, तथा जननमरणयो रिप गुद्धः "न काढणां कारुकर्मणी"ति वाक्यादित्यथः । पण्यं=क्रयदेशे प्रसारितं विकेयं नापणीयमन्नमइनीयादिति शङ्खवाक्यात् । सिद्धाः श्लीमं नानाकेतृकरस्पर्शेऽपि गुद्धम् । ब्रह्मचारिमेशं रथ्याक्रमणादौ गुद्धम् । ब्रह्मचारिपदं च भिक्षकमात्रोपलक्षकम् । अत्र यावता रथ्याप्र-सर्पणादिना विना भैक्षं न सिद्धाति तेषामेवापवादो द्रष्ट्व्यः ।

निर्णयामृते — बृहस्पतिः ।

द्राक्षेक्षुयन्त्राकरकारुहस्ता गोदोहनीयन्त्रविनिःसृतानि ।

बालैरथ स्नीभिरनुष्टितानि प्रत्यक्षद्वष्टानि ग्रुचीनि तानि । यन्त्रविनिःस्तानि इक्षुरसादीनि स्नीभिर्वालकैश्च रथ्याप्रसर्पणा-दिनाऽशुचिभिः कृतानि प्रत्यक्षतो ज्ञातान्यपि पाकादीनि कर्माणि ग्रुद्धाः नीस्पर्थः ।

मनुविष्णू—

नित्यमास्यं शुचि स्त्रीणां शकुनिः फलपातने । प्रस्ने च शुचिर्वत्सः दवा मृगग्रहणे शुचिः ॥ स्त्रीमुखमुविछष्टाद्यमुपहतम् । प्रस्ने=दोहनानुकूलस्तनपाने चत्सः मुखं शुद्धम् ।

वशिष्ठः ।

वत्सः प्रस्नवणे मेध्यः शकुनिः फळपातने । स्त्रियश्च रतिसंसर्गे दवा मृगग्रहणे शुचिः॥ फळपातने काकादिमुखं शुद्धम् । स्त्रियश्च स्वभार्या एव । निर्णयामृते ।

यमः ।

मुखतो गौरमेध्या तु मेध्योऽजो मुखतस्तथा।
पृष्ठतो गौर्गजः स्कन्धे सर्वतोऽश्वः शुचिस्तथा॥
अदृष्यं काञ्चनं गावः स्त्रीमुखं कुतपं श्लुरम्।
न दृषयन्ति विद्वांसो यशेषु चमसं तथा॥

काञ्चनमलङ्करणीभृतं स्वेदादिना न दृष्यम् । उच्छिष्टाशुपहतं तद्, दुष्यत्येव, तत्र गुद्धभिषानात् । मतः ।

> इवभिर्हतस्य यन्मांसं छुचि तन्मनुरब्रवीत् । कन्याद्गिश्च हतस्यान्यैः चाण्डालाद्येश्च दस्युभिः ।

कृष्याद्भिः=व्याद्यश्येनादिभिः। एतच्च भक्ष्यजन्तोरेव पञ्च पञ्चनः जा भक्ष्या इत्याचेकवाक्यस्वात् ।

यमः ।

बालकैर्यत्परिकान्तं स्त्रीभिराचरितं च यत् । मदाकैर्मक्षिकाभिश्च विलीनं नोपहन्यते ॥

विलीनं≃कान्तम् ।

अदोषं तु मुखं स्त्रीणां गवां पृष्ठमजामुखम् । पतानि नित्यशुद्धानि यच वाचा प्रशस्यते ॥ अदोषमुच्छिष्टाद्यनुपहतं रतिसमये शुचि "स्त्रीमुखं रति**चुम्बम"** इति पैठीनसिवचनात् । तथा ।

शादमग्रस्थासनं वस्त्रं मेध्यं वालमदूषकम् । ब्रह्मचारियतं मेक्षं नित्यमेध्यामिति स्थितिः । आस्मग्रस्थासनमिति । स्वयमुपभुक्तमिप पुनरूपभोगे मेध्यम् । आस्तरं शयनं पानं स्त्रीमुखं कुतपं ख्रुरम् । न दूषयन्ति विद्वांसो यश्चेषु चमसं तथा ॥ कुतपो=नेपालकस्वलः । क्षुरम्=इतरमुण्डनव्यापृतमिप शुचि ।

वशिष्ठः ।

इवहताश्च मृगा मेध्याः पातितं च द्विजैः फलम् । बालैरनुपरिकान्तं स्त्रीभिराचरितं च यत्॥

स्मृत्यन्तरे ।

ग्रुचिरग्निः ग्रुचिर्वायुः पवित्रा ये बहिश्चराः । आपश्च ग्रुचयो निर्देयं पश्याः सञ्चरणः ग्रुचिः ॥

बहिश्ररा≃मृगाद्यः।

तेषां ये पवित्रास्तेऽशुचिस्पृष्टा अपि शुचयो न तु शुगालाद्यः । आपः शुद्धा भूमिगताः शुचित्रारी पतिव्रता । शुचिर्धमेपरो राजा सन्तुष्टो ब्राह्मणः शुचिः ॥

विष्णुः ।

<mark>तिरयं शुद्धः कारुहस्तः पण्यं यञ्च प्रसारितम् ।</mark> ब्राह्मणान्तरितं मेक्षमाकराः सर्वे एव च ॥

मनुः ।

मक्षिका विष्लुषद्ञाया गौरदवः सूर्यरदमयः । रजोभूर्वायुरग्निश्च स्पर्ते मेध्यानि नित्यद्याः॥

मित्रका=अमेश्यस्पर्शिन्योऽपि । विष्छ्यो मुखजा जलकणाः । छायाश्चाः ण्डालाचन्त्यस्यास्पृद्यस्य । गवादीनि चाग्निपर्यन्ताग्नि चाण्डालादिस्पृः छान्यीप शुचीनि ।

देवलः ।

अजार्षं मुखतो मेध्यं गावी मेध्याश्च पृष्ठतः । तर्वः पुष्पिता मेध्या ब्राह्मणाश्चैव सर्वदा । अजारवमिति द्वन्द्वैकवद्भावः ।

सुमन्तुः ।

स्त्रीबालमशकमिक्षकालायासनशय्यां विश्वषो नित्यं मेध्याः ।

<mark>भृतघटफ</mark>लागाराणामभोज्यान्नानामदोषः । अभोक्ष्यान्नामपि भृतघ टादयो न दुष्टाः।

गौरदवो विग्रुषदछाया मक्षिकाः शलभाः शुकाः। अजो हस्ती (१)रणे छन्नं रदमयश्चन्द्रसूर्ययोः॥ शुचिरग्निरजो वायुरापो दिध घृतं पयः। सर्वाण्येतानि शुद्धानि स्पर्शे मेश्यानि नित्यद्याः।

यस्मादेतानि शुद्धानि तस्मादशुचिसंसर्गिणमप्येषां स्पर्धे नाशौर चिमित्यर्थः । छाया तु चाण्डालाद्यन्यस्य मेध्या । तथा च । ब्रह्मपुराणे ।

चाण्डालपतितच्छायास्पर्धे दुष्टा तनुर्भवेत । चिरं तत्राधिष्ठाने प्रायाश्चित्तमाह— अङ्गिराः ।

यस्तु छायां इवपाकस्य ब्राह्मणो ह्यघितिष्ठति । सचैलो जलमाप्लुत्य घृतं प्राइय विद्युद्धति ॥ अत्राधिष्ठानं चिरावस्थानम् । पतितच्छायायामप्येवम् ।

बौधायनः।

अदुष्टा संतता घारा वातधूताश्च रेणवः। आकराः ग्रुचयः सर्वे वर्जायत्वा सुराऽऽकरम्॥

शातातपः ।

रेणवः शुचयः सर्वे वायुना समुदीरिताः। अन्यत्र रासभाजाविदवसमृद्दिनवाससाम्॥

समूहनिः=सन्मार्जनी ।

तथाइवगजधान्यानां गदां चैव रजः ग्रुभम् । अर्वगजधान्यगोरजसां पुनः ग्रुभत्वबोधनं जळादीनामिवाधिक-शुचित्वद्वापनार्थे, शुचित्वमात्रस्य "रेणवः शुचयः सर्वे" इत्यनेनैव प्राप्तत्वात्। अत एव "वायब्यं गोरजः स्मृत"मिति स्नानप्रकर्णे दर्शितः

मिति रःनाकरः ।

देवलः।

गोशकुन्छुस्रदेशस्यं दमशानादुद्धृतं शिवस् । अन्नाम्या सृद्भवेन्छुद्धा शुक्रविण्मूत्रवर्जिता॥

गोशकृत=गोमयम् । शुद्धदेशस्थं शुचि । श्मशानादुद्धृतं शुचि इम-शाने स्थितं यावद्भवति तावदेवाशुचीत्यर्थः ।

<sup>(</sup> १ ) रणच्छत्रामित्यपरार्के पाठः ।

पृष्ठतो गौर्गजः स्कन्धे सर्वतोऽस्वः गुचिस्तथा । नृणां मूत्रपुरीषे च अमेष्यं मलमेव च । गोः पुरीषं च मूत्रं च नित्यं मेष्यमिति स्थितिः ।

शङ्गः ।

युदं नदीगतं तोयं सर्व एव तथाकराः । मुखवर्ज्ज च गौः युद्धा मार्जारः क्रमणे युचिः ॥

निर्णयामृते ।

आकराः ग्रुचयः सर्वे शकुनिः फलपातने । देवलः ।

अकश्मलैः समृद्धोऽगिनुईर्मनुष्येरदृषितः । सर्वेषामप्यशौचानां समर्थः शोधनाय सः ॥

अकंश्यकैः=करमलेतरैः । समृदः=प्रज्वालितः । करमलं च देव<mark>लेन ए •</mark> रिभाषितम् ।

मानुषास्थि शवो मजा रेतो विषमुत्रमेव च ।
कुणपं पूर्यमेतक करमलं समुदाहृतम् ॥ इति ।
दुर्भनुष्यैः=चाण्डालादिभिः । अद्षितः=स्पर्शनम्रहणाभ्यां न दुषितः ।
अग्नेर्नृषलभुकस्य प्रहणं नास्त्यनापदि ।
द्वपाकतृषली भोकतुं ब्राह्मणाग्नि न चाईतः॥
चाण्डालाग्नेरमेध्याग्नेः सुतकाग्नेश्च कार्हिचित् ।
पतिताग्नेश्चिताग्नेश्च न शिष्टेर्ब्रहणं स्मृतम् ॥

ष्ट्रहरपतिः ।

पादौ शुची ब्राह्मणानामजाश्वानां मुखं शुचि । गवां पृष्ठानि मेध्यानि सर्वगात्राणि योविताम् ॥

पादौ श्रुची इत्यनेनानुपहतब्राह्मणचरणस्पृष्टं वस्तु शुद्धामिति गम्यते । अत एव ब्राह्मणब्यतिरिक्तचरणस्पर्शे दोषः प्रतीयते इति निर्णयामृते । अस्याः=वडवाः । अद्दवस्तु सर्वत एव मेध्यः प्रागुक्तः ।

थाज्ञवल्क्यः ।

न स्त्री बुष्यति जारेण नाग्निर्दद्दनकर्मणा । नापो मृत्रपुरीषाभ्यां न द्विजो वेदकर्मणा ॥ न स्त्री दरयादेरथाँऽत्रे वाच्यः। नाप इति । अत्र क्रूपव्यातिरिकजला-श्रायद्भियता आपो प्राह्याः। वेदकर्मणा=प्रातिप्रदेण । मनुः।

ऊर्चे नामेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वद्यः । यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाच्चैव मलाइच्युताः ॥

खानि=छिडाणि नाभेकर्ध्व यानि नासाकर्णादीनि तानि मेध्यानि स्पृ <mark>इयानि नामेरधस्तानु यानि पादादीनि तान्यमेध्यानि=अस्पृइयानि देहा</mark>-<mark>ण्ट्युतोः=वश्</mark>यमाणा वज्ञादयो द्वादश देहमला अमेध्या अस्पृ<mark>र्या इ</mark>त्यर्थः। यमः ।

दिवा सुर्योश्चिभस्तप्तं रात्रौ नक्षत्रमारुतैः। संध्ययोरप्युभाभ्यां च पवित्रं सर्वदा जलम् ॥

व्यासः ।

अविछन्नात्रं च यहस्रं मृदा प्रक्षालितं च यत्। अहतं घातुरकं च तत्पवित्रमिति स्थितिः॥

शक्वालिखिती ।

आकरद्भवाणि प्रोक्षितानि युचीनि

मनुः ।

त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकरूपयन् । अद्दष्टमद्भिर्निणिकं यश्व वाचा प्रशस्यते ॥ हाबाणानामिति चातुर्वणयोपस्थाणम् । अद्धम्=केनापि प्रमाणेनाज्ञातोः प्रधातम् । उपघातशङ्कांस्पदं तु अद्भिः प्रक्षालितं शुचि ।

तथा। हारीतः।

<mark>यद्य</mark>न्मीमास्यं स्यात्तदद्भिः संस्पर्शोच्छुद्यं भवति । ब्राह्मणवाक्प्र-श्चरतमपि राङ्कितोपघातं शुच्चि । देवल: ।

> शुचि पृतं स्वयंशुद्धं पवित्रं चेति केवलम्। मेध्यं चतुर्विधं लोके प्रजानां मनुरव्रवीत्॥ नवं वा निर्मलं वापि शुर्चाति द्रव्यप्रुच्य<mark>ते ।</mark> शुद्धं पवित्रं पूर्तं च शुद्धमित्यभिधीयते॥ स्वयमेव हि यत् द्रव्यं केवळं धनतां गतम्। स्थावरं जङ्गमं वापि स्वयंशुद्धामिति स्मृतम्॥ अन्यद्रव्यैरदृष्यं यत् स्वयमन्यानि शोधयेत्। हुन्यकव्येषु पूज्यं यत्तत्वित्रमिति स्मृतम्॥ अथ सर्वाणि धान्यानि द्रव्याण्याभरणानि च। <mark>अवर्ज्यभक्ष्यजातानि शुचीन्येतानि केवसम् ॥</mark> वर्जिते निर्मले द्रव्ये शुचिसंद्वा प्रवर्चते । तस्माच्छुद्धं च कर्मण्यं शुचीत्याहुर्विजातयः॥ निर्मलं संस्कृतं द्रब्यं क्रियाई पूतमुच्यते।

वस्तिश्चमलो यानं वाहनं साधनानि च ॥
श्चरो नौरासनं चेति स्वयंगुद्धामिति स्मृतम् ।
श्चिश्चवश्च स्वयंगुद्धा योषितश्चानृतौ तथा ॥
श्वद्धारया हि नारीणामृतुकालेन संस्पृशेत् ।
आकराश्च स्वयंगुद्धा विदुषामिति निर्णयः ।
कीतं च व्यवहारिभ्यः पण्यं गुद्धामिति स्मृतम् ।
अदुष्टं वाक्पश्चरतं च स्वयं शुद्धं च केवलम् ।
श्रीण्येतानि विग्रुद्धानि भगवान् मनुरव्नवीत् ।

यमः।

मेध्या रहोगता नारी स्त्रीमुखेषु च वारुणी। स्पर्धनेन न दुष्यन्ति वातो गन्धरसाः स्त्रियः॥ स्रीणां मुखरसञ्चेव गन्धो निःइवास एव च॥

1:12

बृहस्पतिः ।

पादौ गुची ब्राह्मणानां अजाइवानां मुखं गुचि।
गवां पृष्ठानि मेध्यानि सर्वगात्राणि योषिताम् ॥
रोमोद्भेदे चाजी भुद्धे गन्धर्वः कुचदर्शने।
अनलस्तु रजोयोगे कन्यां भुद्धे च नान्यथा ॥
बलात्कारोपभुका वा चौरहस्तगतापि वा।
स्वयं विप्रतिपन्ना वा अथवा विप्रमादिता ॥
अन्यतो दृषितापि स्त्री न परित्यागमहीति।
सर्वेषां निष्कृतिः प्रोक्ता नारीणां तु विशेषतः।

पतच्च मानसविषयमेव। "न स्त्री दुष्यति जारेण" इतिवादयं च तथा। निष्कृतिः=प्रायश्चित्तम्। प्रायश्चित्तं दर्शयति।

> स्त्रियः पवित्रमतुळं नैता दुष्यन्ति कहिंचित्। मासि मासि रजस्तासां दुष्कतान्यपकर्षति॥ सोमः शौचं ददौ तासां गन्धवांश्च शुभां गिरम्। पावकः सर्वभेष्यत्वं भेष्या वै ये।वितो ह्यतः॥

याज्ञवल्क्यः ।

व्यमिचाराइचौ द्युद्धिर्गर्मे त्यागो विधीयते। भर्तुगर्भवेषे तासां तथा महति पातके॥

स्त्रीणामृतौ प्रवृत्ते सति पूर्वकृताद् व्यभिचाराच्छुद्धिः। व्यभिचारेण यदि गर्भो भवति तदा तस्यास्त्यागः । भर्तृवधे गर्भवधे महापातके च तस्यास्त्यागः ।

तथा ।

**६वच्छन्दगा हि या नारी तस्यास्त्यागो विधीयते ।** 

न चैव स्त्रीवधं कुर्यान्न चैवाङ्गविकर्त्तनम्।

वशिष्ठः

चतस्रस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या। पतिञ्ची च विशेषेण जुङ्गितोषगता च या॥

जुङ्गितो=निन्दितः शुद्रादिः।

त्रीण्याहुः पातकान्यासां स्त्रीणां धर्मविदो जनाः । भर्तृवधो ब्रह्महत्या स्वस्य गर्भस्य पातनम् ॥

हारीत:-

गर्भद्वोमघोवर्णगां शिष्यसुतगामिनी पापव्यसनासकां घनघान्यः क्षयङ्करीं वर्जयेष्ठच व्यभिचारिणीम् ।

अधीवर्णः=अपकृष्टवर्णः शुद्रादिः।

शङ्खलिखितौ ।

एकवतस्कन्नभावात् परोपहतत्वाच्च दु<mark>ष्टाः कुलसङ्करकारिण्यो</mark> अवन्ति ।

पुरुवतेति=एकवतं पतिवतं , त<mark>तः स्खल्तितत्वादित्यर्थः ।</mark> व्यमः ।

> स्वच्छन्द्व्यभिचारिण्या विवस्वान् त्यागमञ्ज्ञीत्। न बन्धनं न वैद्धप्यं वधं स्त्रीणां विवर्जयेत्॥

नारदोऽपि ।

ख्रीधनभ्रष्टसर्वस्वां गंभीवस्रंसिनीं तथा। सर्जुश्च धनमिच्छन्तीं स्त्रियं निर्वासयेद् गृहास्॥ बोधनेति=स्त्रीधनव्याजेन स्वामिसर्वस्वनाशिनीमित्यर्थः।

अत्र "व्यभिचाराहतौ शुद्धि"रित्यादिवचनात् याश्ववह्म्यादिवाः क्याच्च स्त्रीणां मदमोहबलात्कारादिप्रमादजातव्यभिचारे आर्त्तवेण शुद्धिः । कामकृते व्यभिचारे प्रायश्चित्तेन शुद्धिः । गुरुशिष्यसुतपतिः ततीचगमनेऽन्यतो गर्भसंभवे गर्भपातभर्तृवधब्रह्यहत्यादिमहापातके च परित्याग हति व्यवस्था ।

यत्तु बलात्कारादिब्यभिचारेऽपि त्रिरात्रादि प्रायश्चित्तं स्मर्थते। तद्दसञ्जातरजस्कायानिवृत्तरजस्कायाश्च द्रष्टव्यमिति।मानसब्यभिचाः रविषयमित्यन्य।

भथ तैजसादिद्रव्यशुद्धिः ।

तत्र मनुः।

तैजसानां मणीनां च सर्वस्यादममयस्य च । भस्मनाद्धिर्मृदा चैव छुद्धिरुका मनीषिभिः ॥ धी० मि० १५ निर्लेषं काञ्चनं भाण्डमिद्धरेव विशुद्धति ।
बन्तमस्ममयं चैव राजतं चाजुपम्कृतम् ॥
बग्नेश्चापां च संयोगात् हेमं रूप्यं च निर्वभौ ।
तस्माचयोः स्वयोग्येव निर्णेको गुणवचरः ॥
ताम्रायःकांस्यरैत्यानां त्रपुणः सीसकस्य च ।
शौचं यथाई कर्चन्यं क्षाराम्लोदकवारिभिः ॥

तैजसानं=सुवर्णादीनाम्। मणीनाम्=इन्द्रनीलादीनाम्। अश्ममयं=पाः
षाणमयम्। अत्र मृद्धस्मनोर्लेषापकषं कपकार्यं तुर्यफलजनकत्वाद्धिः
करुपः, जलेन तु समुश्चय एव व्यापारभेदात्। उव्छिष्ठप्रावितिस्विः
षयमिदम् "निर्लेषं" त्वित्यादिना निर्लेषं केवलजलेनेव शुद्धिकथः
नात्। तथा श्रद्धोव्छिष्ठोत्तरविषयमपि "चतुर्थेन तु यद् भुक्त"मित्याः
दिशङ्खवचनेन तत्र शुद्धन्तरस्य वाच्यत्वात्। निर्लेष=उव्छिष्ठादिलेपद्धः
ग्यम्। अव्यं=शङ्खशुक्त्वादि।अनुपस्कृतं=उपस्कृतं विकृतं तद्धिन्नं रेखादिक्यः
विकारशृत्यं, रेखादिसाहित्ये त्वधिकमलसम्भवान्नेवम्। निर्वभौ=उत्पद्धे
यतोद्देमकृष्यं अग्निजलयोगादुत्पन्ने अतस्तयोः स्वन्योन्या स्वकारणेनाद्धिः
जललक्षणेनैव निर्णेकः=शोधनं प्रशस्ततरामित्यर्थः। द्देतुमन्निगदो विधेयः
स्तुत्यर्थः। अमेध्याद्यपद्दतविषयमेतत्। अयो=लोदमयम्। रोतिः=ि
चलम्, तद्विकारो रैत्यम्। त्रपुणः=रङ्गस्य। क्षारो=भस्म। अम्लोदकम्=जम्बोः
रादिरसः। वारि=जलम्। यथार्दम्=यस्य यद्द्वित तेन तस्य शौर्चं काः
रर्थम्। तदाह—

बृहस्पतिः।

श्रमसा हेमक्रप्यायाः (१)कांस्य ग्रुद्धाति भस्मना । श्रम्लेश्ताम्रं च रैत्यं च पुनः पाकेन मृण्मयम् ॥ इति । श्रम्भसः सर्वत्रान्वयो मलापकर्ष आवश्यकत्वादिति कुल्द्रकम्हः अत्र ताम्रादीनामम्लोदकादिनैव ग्रुद्धिरिति न नियमः । मलसंयोगजं तज्जं यस्य येनोपद्दन्यते ।

मलसंयोगजं तज्जं यस्य येनोपहन्यते । तस्य तच्छोधनं प्रोक्तं सामान्यं द्रव्यशुद्धिकत् ॥

इति मन्वादिभिः सामान्यत एव वक्तव्यत्वात्। तथा च ताम्रादेरुिक्कः ष्टादिलेपस्यान्येनोपगमसम्भवे नियमेनाम्लादि नोपादेयम् । अत एक "श्वाराम्लोदकवारिभि"रिति शौचस्य परां काष्टां बोधियतुमिति मिताक्षरा।

<sup>(</sup> १ ) अयो होइमिलर्थः।

याज्ञवरुक्यः ।

त्रपुसीसकताम्राणां क्षाराम्लोदकवारिभिः। भस्माद्भिः कांस्यलोहानां गुद्धिः प्लावो द्रवस्य तु॥ अमेध्याक्तस्य मृत्तोयैः गुद्धिर्गन्धापकर्षणात्।

त्रिवत्यादिगतार्थ, यावच्छोध्यद्रव्यस्य तेजसपात्रवस्रादेः पुरीन् षादियुक्तस्य मृत्तोयैर्गन्घलेपाद्यपनयनेनैव शुद्धिः। मृत्तोयैरिति गन्ध-लेपापकर्षहेतूपलक्षणम्।

ब्राह्मे ।

सुवर्णक्रव्यशङ्खाश्मशुक्तिरत्नमयानि च । कांस्यायस्ताम्रेरेत्यानि त्रपुक्षीसमयानि च ॥ निर्लेपानि विशुद्धन्ति केवलेन जलेन तु । शुद्रोरिक्छशनि शुद्धन्ति त्रिधा श्वाराम्खवारिभिः ॥ सुतिकाशवविण्मूत्ररजस्वलहतानि च । ० प्रश्नेसव्यानि तान्यग्नी यच्च यावत्सहेद्िष ॥

रत्नम्यानि=स्फिटिकादिघटितानि । रैत्यानि=पित्तलघटितानि । त्रपुमयं= रङ्गघटितम् । अद्रोच्लिष्टानि=शुद्रोच्लिष्टस्पृष्टानि । शुद्रेण यत्र भुज्यते तद्भाजनशुद्धेः शङ्केनाम् वक्तव्यत्वात् । सृतिकारजस्वलोपहतत्वं भागजनस्य भाजनयोगेनेव तच्लिङ्कवाक्ये स्फुटीभविष्यति । प्रक्षेप्तव्यानीति । प्रक्षालनोत्तरं यद्भाजनं यावत्समयपर्यन्तमित्रं सहेत तावदश्चौ संयोज्यत् ।

शङ्घः ।

उप्णोदकेन ताम्रस्य सीसस्य त्रपुणस्तथा। क्षारेण शुद्धि कांस्यस्य लोहस्य च विनिर्द्धिशेत्॥ इदमप्युच्छिष्टादिलेपयुक्तविषयम्।

पैठीनधिः ।

त्रपुसीसकानां गोमयतुषैः । तथोच्छिष्टस्नेहसंसृष्टे क्षारोदकाभ्या मञ्जकस्य च । अञ्जकस्य=शङ्खशुक्त्वादैः ।

बौधायनः।

तैजसानां तु पात्राणामुि छ्छोपहतानां त्रिससकृत्वः परिमार्जनम् । परिमार्जनद्वव्याणि मृद्रोशकृद्भस्मानि मृत्रपुरीषलोहितरेतःप्रभृत्युपः हतानां पुनःकरणं गोमृत्रे वा सप्तरात्रं परिस्थापनं महानद्यां वा। एवः महममयादीनां चालाबुबि हववैदलानां गोवालैः परिमार्जनम् । नलवेणुः कुशस्यूतानां गोमयेनाद्धिः प्रक्षालनम् ।

त्रिः सप्तकृतः = एकविश्वातिवारम् । वैदलानी = वेणुदलादि निर्मितानाम् । पुनः करणम् = पुनर्घटनम् । इदं चिरकालं व्याप्य वारं वारं मुत्रादिभिरुप् । घाते, स्वरूपोपद्योते गोमुत्रे महानद्यां वा सप्तरात्रं स्थापनम् । अनेकवारं मृत्राद्यपद्याते त्रिषा क्षारोदकेनाम् लोदकेन वा यावच्छक्त्विमि प्रक्षेपो महापुराणवचनविषयः ।

शातातपः ।

गवात्रातेषु कांस्येषु शुद्रोविछष्टेषु वा पुनः । दशिभभस्मिभिः शुद्धिः स्वकाकोपहतेषु च ॥

अङ्गिराः ।

गण्डूषं पादशौचं च यः कुर्यात् कांस्यभाजने । भूमौ निक्षिष्य षण्मासान् पुनराकरमादिशेत् ॥ बाक्रमादिशेत्=अग्नौ दहेत्। इदं गण्डूषादिभिरसञ्जुपहते । यत्वाह-

राजधर्मे।

युच्च लेपेहतं कांस्यं गवाद्यातमथापि वा । गण्डूषोच्छिष्टमीप च विशुद्धेहराभिस्तु तत् ॥ दशभिद्दिनैरिति रोषः।

न कांस्ये धावयेत्पादौ यत्र स्यादिष भोजनम् । यत्र पात्रान्तरे भोजनं तत्रापि पादौ न धावयेदिखन्वयः । तत्रापि पादधावने तु कांस्यवदेव शुद्धिः ।

बौधायनः।

भिष्नकांस्ये तु योऽइनीयात्रद्यां स्नात्वा जपेद् द्विजः । गायऽयष्टसद्दस्नं तु एकभकस्ततः शुचिः ॥ अष्टसद्दसम्=अष्टोत्तरसद्दसम् । अन्यथा बद्धवचनापत्तेः । देवलः ।

ताम्ररजतस्रुवर्णादमस्फटिकानां भिन्नमभिन्नमिति, न दुष्टमित्<mark>यर्थः।</mark> पराहरे।

आयसेष्यायसानां च सीसस्याग्नौ विशोधनम् । अयोमयेषु घर्षणसाधनेष्वायसानां घर्षणेन शुद्धिः । सीसस्य त्व-ग्नौ प्रविठापनम् । इदमश्यन्तोपहृतविषयम् ।

मार्कण्डेयपुराणम् ।

गात्राणां च मनुष्याणामम्बुना शौचिमिष्यते । तथायसानां तोयेन भस्मसंघर्षणेन च ॥ तोयेनेत्यरूपोपहतविषयम् । तत्रैव दन्तमस्थि तथा शुङ्गं द्वप्यं सौवर्णभाजनम् । मणिपात्राणि राङ्कश्चेत्येतान्प्रक्षालयेज्ञलैः ॥
पाषाणे तु पुनर्घर्षः शुद्धिरेषामुदाहृता ।
अस्थिदाब्देन गजास्थ्यादिभवं करण्डकादि ॥
शुङ्कदाब्दान्महिषशुङ्किनिर्मितं तदेव, मणिपात्राणि प्रवालस्फटिका
दीनि पाषाणपात्रस्य तु प्रक्षालनं पाषाणान्तरघर्षणं चेत्युभयं बोष्यम् ।
जल्कैः प्रक्षालनं निर्लेपविषयम् ।

विष्णुः ।

शारीरैमंकैः सुराभिर्वा यदुपहतं सर्व लोहमाण्डमश्नौ प्रतप्तं शुद्धेत्। मणिमयमदममयमञ्जमयं सप्तरात्रं महीखननेन, शुङ्गदन्तास्थिमयं च तक्षणेन दारवं मूण्मयं च जहात्। लौहपदं-सुवर्णाद्यष्टकपरम्। "सर्व च तजसं लोहम्" इत्यमरकोषात्।

হান্ত্ৰ:।

स्तिकोव्छिष्टमाण्डस्य सुरामद्यहतस्य चु । त्रिःसप्तमार्जनैः गृद्धिर्घतु कांस्यस्य माजनम् ॥ भाग्डस्य सौवर्णादिभाजनस्य। सुरा=गौडी पैष्टी माध्वी त्रिधाः, तदुव्यतिरिक्तं पनसादिसम्भवं मध ताभ्यामुपहतस्य।

दञ्जः ।

ब्रह्मक्षत्रविद्यां चैव सहत्सन्मार्जयेच्छुचिः। चतुर्थेन तु यद् भुकं चतुर्भिरथ मार्जितम्॥ अग्नौ निक्षिण्य गृह्णीयाद् हस्तौ प्रक्षाल्य यत्नतः। गोश्रङ्गेन तु संस्पृष्टं तत्पात्रं शुचितामियात्॥

यत्र ब्रह्मसत्रविशां भोजनं वृत्तं तत्सक्तरसम्मार्जनाच्छुचि । वतुर्थेन=श्रुद्रेण तु ब्रह्मणादीनां यद्भाजने भुक्तं तच्चतुर्वारमार्जनादिभिः शुद्धातीत्पर्थः ।

तदेवमत्र व्यवस्था । सुवर्ण-रुप्य श्रह्वासम् श्रुक्ति रत्न कांस्वापित्तल-रङ्गाः सिसकमयानां भाजनानां निर्लेणानां केवलजलेन श्रुद्धिः । उच्छिष्टादि-लेण्युक्तानां क्षारोदकाम्लोदकाभ्यां यथायोग्यं श्रुद्धिः, चिरकालं श्रुद्दोचिछष्टोपहतानां वारत्रयं क्षारोदकादिक्षालनोत्तरं वह्नौ यावत्सहनं निश्चेणाच्छुद्धिः । पकवारं इवकाकशुद्दोचिछष्टदूषितानां गवाधातानां वा कांस्यानां दशवारं क्षारोदकमार्जनाच्छुद्धिः । अनेकवारं श्वकाकशुद्धोचिछष्टदूषितानां गवाधातानां वा कांस्यानां दशवारं क्षारोदकमार्जनाच्छुद्धिः । अनेकवारं श्वकाकशुद्धोचिछष्टदूषितानामेकविशातिवारं क्षारोदकमार्जनाच्छुद्धिः । त्रविणिकः सम्बन्धिभाजने यस्मिन् शुद्धेण सुकं तच्चतुर्भिः क्षारमांजनोचरमम्ने विश्विप्तं प्रक्षालितहस्ताभ्यां गृद्धेतं शुक्कित । स्वकोचिछष्टमद्यसुरामिः सक्चदुपहतकांस्यमाजनमग्नौ प्रतापनात् शुक्कित । असक्चदुपहतं पुनधे

दनेन गुद्धित। वारं वारं गण्डूषपादशौचोपहतं कांस्यभाजनं षणमासात्रिखननोत्तरं बह्धौ प्रतापनाच्छुद्धित। सक्रदुपहतं तु दशिभिद्दिनैः गुद्धति। मूत्रपुरीपरतःप्रभृतिभिः शारीरैर्मलैरल्पकालमुपहतानि तैजसपात्राणि सप्तरात्रं गोमूत्रे महानद्यां वा स्थापनाच्छुद्धन्ति, अनेकवारं
मृत्राद्यपहतानि शवस्तिकारजस्वलोपहतानि च वारत्रयं क्षाराम्लोदकप्रक्षालनोत्तरं यावत्सहनमग्नौ प्रतापनाच्छुद्धिति। चिरकालं व्याप्य
वारं वारं मृत्रादिभिष्ठपहतानि पुनर्घटनेन गुद्धन्ति।

देवलः ।

लोहानां दहनाच्छुद्धिर्भस्मना गोमयेन वा। दहनादृ खननाद्वापि होलानामम्भसापि वा॥ काष्ठानां तक्षणाच्छुद्धिर्मद्रोमयजलैरपि। मृण्मयानां तु पात्राणां दहनाच्छुद्धिरिष्यते॥

अत्र दहनादित्यसन्तोपघातविषयम् । अस्पोपघाते तु भस्मना गो-मयेन वा। शैलं=शिलाभाजनम् । तत्रात्यन्तोपहते दहनेन खननेन वा अस्पो पघाते जलेन, काष्ठभाजनानां सलेपोपघाते तक्षणात् अन्यथा मृद्रोमयज्ञ लेन मुण्मयानामन्यन्तानुपहतानां पुनः पाकः । अत्यन्तोपहतानां मृण्म-यानां दारवाणां च त्याग इति व्यवस्था । तथा च—

विष्णुः ।

दारवं मृण्मयं च जह्यात्। अत्रात्यन्तोपहतमिति प्रकृतम्।

सिकताभिर्दन्तश्टङ्गशङ्खशुक्तीनाम्।

सिकतामिः=जलयुक्तवालुकाभिः। अत्यन्तोपघातविषयमिदम्। केवल-जलेन शुद्धिरित्यनुवृत्तौ ।

हारीतः।

अद्भिः काञ्चनराजतानां तद्गुणवर्णयोगात्। स्नेहवैवण्यांपहतानां यवगोधूमकलायमाषगोमयचूणमार्जनं, रोचनाभिः प्रक्षालनं अम्ललव जाम्यां ताम्राणां मस्मनां कांस्यानां शाणकर्षणः। कार्दमायसानां सिक तावधातधर्षणेः शैलानां शैलावधर्षणमार्जनेमीणमयानां निर्लेखनर्दा- कमयानां पुनः पाकेन मृण्मयानां, गोमूत्रगोमयबिल्वैवैदलातां गोवा लरज्वा सोदक्या फलपात्राणां मार्जनम् कमण्डलूनां यतिपात्राणां आरोदकाम्यां कार्पासशाणमृण्मयानां पुत्रजीवारिष्ठकैः श्लोमदुक्तलां, पुत्रजीवारिष्ठकैः श्लोमदुक्तलां, पुत्रजीवारिष्ठकैः श्लोमदुक्तलां, पुत्रजीवारिष्ठकैः श्लोमदुक्तलां, पुत्रजीवारिष्ठकैः श्लोमदुक्तलां, कम्यदास्थंपैकर्णानां स्नेहसककुल्माषोद्वर्जनेगुकणाम्।

स्यमर्थः । तद्गुणवर्णयोगात् तेषां गुणभूतो योवर्णस्तद्योगात् तेन निल्ठंपत्वमिभिष्ठेतं तेन निर्लेपानां काञ्चनादिनामद्भिः केवलाभिः शुद्धिः । शाणं लोहनिधर्षणं प्रसिद्धम् । सिकतावधातधर्षणैः=बालुकासंयोगेन मर्दनैः। फलपात्रं नारिकेलादिमयम् । चीनः=चीनदेशाः पृष्टवस्त्रविशेषः । पुत्रव्जीवः=पितंजिया । अरिष्ठः=हरिठ इति रुद्धधरः । उद्दिक्त=तक्रम् । कुल्माषः=बोडा इति प्रसिद्ध इति रत्नाकरः। अर्द्धस्विन्नमाष इति कल्पतदः। सत्र पुत्रश्चीवादिभिद्दचूर्णितैः शोधनं योग्यत्वात् , गुरूणामिति सर्णामः यानामुषहतानां कम्बलानामित्यर्थः।

मनुः ।

मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमाणि ।
चमसानां ग्रहाणां च शुद्धः प्रक्षालनन तु ॥
चक्रणां स्वृक्तस्वादीनामद्भिरेव विधीयते ।
चेलवर्चमणां शुद्धः वैदलानां तथेव च ॥
शाकम्रलकलानां च धान्यवच्छुद्धिरिष्यते ।
काशयाविकयोक्षयेः कुतपानामरिष्ठकैः ॥
श्रीफलैरंशुपट्टानां स्नोमानां गौरसर्षपैः ।
स्नोमवच्छङ्खशुङ्कानामस्थिदन्तमयस्य च ॥
शुद्धिर्विज्ञानता कार्या गोमत्रेणोदकेन च ।
प्रोक्षणात् तृणकाष्टानि प्रसालं च विशुद्धिति ।
मार्जनीयाञ्जनैर्वेशम पुनः पाकेन मृण्मयम् ॥

चमसानां ग्रहणमन्येषां च यज्ञपात्राणां पूर्वं पाणिना मार्जनं कार्यम्। परचात्क्षालनेन यज्ञार्थे द्युद्धिः, स्नेहाक्तानां चस्स्रुगादीनां उष्णोदः केन द्युद्धिः । निःस्नेहानां त्वमीषां यज्ञपात्रत्वाज्जलेनैव द्युद्धिः ।

एवं स्प्रवस्पीदीनामपि । बहूनां धान्यानां वाससां च चाण्डाळः

<mark>स्पर्शाद्यपद्याते जलेन प्रोक्षणाच्छुद्धिः ।</mark>

बहुत्वं च पुरुषहार्थाधिकत्वमिति कलिकाकुरुलूकमटः तद्रवणः
नामद्भिः प्रक्षालनारुलुद्धिः। स्पृद्यपशुचर्मणां वंशादिदलनिर्मितानां
च वस्त्रवर्खुद्धिः। शाकादेर्धान्यवर्द्धिः। कौशेयस्य कृमिकोशोद्भवस्य।
आविकस्य=अविलोमभवकम्बलादेः। ऊषैः क्षारमृद्धिः मध्यदेशे रह्
दृति प्रसिद्धाभिः। कुतुणानां नेपालकम्बलानां अरिष्टकैरचूणितैः।
क्षेत्रपद्धनी=पद्दशाटकानां विल्वफलैः। क्षमाऽतसी तद्वरुकलभवानां वस्त्राणां
पिष्टद्वेतस्वपैः प्रक्षालनारुकुद्धिः। शक्षस्पृद्यपशुशुक्कभवस्यास्थिदन्तः
भवस्य च क्षौमवत् पिष्टद्वेतस्वपंपक्रव्हेन शुद्धिः। तृणादिकं चाण्डाः

<mark>लादिस्पर्धे प्रोक्षणाच्छुचि, तृणादिसाहचर्यादिदमिन्धनादिविषय-</mark> मपि। दारवाणां च तक्षणमिति तु दारुमयस्थूलपात्रविषयम्। गृहः **मुदक्यादि**संपर्कदृषितं मार्जनगोमयळेपाभ्यां मृण्मयभाण्डोचि<mark>छष्टादि</mark> स्पृष्टं पुनः पाकेन गुद्धाति ।

याज्ञ १०३यः।

सोषैरुदकगोम् नैः शुद्धत्याविककौशिकम् । सश्रीफलैरंगुव्हं सारिष्टैः कुतपं तथा । <mark>सगौरसर्वपैः क्षौमं पुनःपाकेन मृण्मयम् ।</mark> सोवैरित्यादिचतुष्टयस्य उदकगोमुत्रैरिति विशेष्यम् ॥ अत्र बहुवचनं परचाद्ष्युद्कप्राप्यर्थमिति मिताक्षरा । अत्रेषां मळवरवे तत्तद्दव्यभेदेन मळापकर्षकभेदात्तत्त्वपुका

<mark>गुद्धिरुका। मलाभावे तु केवलेन जलेन गुद्धिः। तथा च</mark>− देवलः ।

<mark>तावन्तं मिलनं पूर्वमिद्धः क्षारैश्च</mark> शोधयेत्। <mark>अंग्रुभिः शोषयित्वा वा वायुना वा समाहरेत्</mark> ॥ <mark>ऊर्णापट्टांशुकक्षौमदुकूलाविकचर्मणाम् ।</mark> <mark>अल्पाराौचे भवेच्छुद्धिः शोषणश्रोक्षणादिभिः ॥</mark> तान्येवामेध्यिक्तितानि निर्णिज्याद्वीरसर्वपैः। <mark>धान्यकरुकैः पर्णकरुकै रसैश्च फलवरुक</mark>लैः ॥ <mark>तुलिकाद्यपधानानि पुष्परकाम्बराणि च ।</mark> शोषयित्वातपे किंचित् करैकन्मार्जयेनमुद्धः। परचाच्च वारिणा प्रोक्ष्य द्युचीत्येवमुदाहरेत्। तान्यप्यतिमल्लिष्ठानि यथावत् परिशोधयेत् ॥

तलं=शाल्मलीफलादिभवं तिन्नीमता शब्या तुलिका, आदिश<mark>ब्दा</mark>∙ दासनादिसंग्रहः। उपधानं उच्छीर्षकम् । पुष्परकानि=कुसुम्मकुङ्कमादिरः कानि, पुष्पप्रहणामन्यस्यापि हरिद्रादिरक्तस्य क्षालानासहस्य प्राप्त्यर्थ न माजिष्ठादेः, तस्य क्षालनसहस्वात्।

शिक्षेनाध्युक्तम् ।

रागद्रव्याणि प्रोक्षितानि श्रुचीनीति ।

शातातपः ।

कुसुम्भकुङ्कमै रक्तास्तथा लाक्षारसेन च। प्रक्षालनेन गुर्खान्त चाण्डालस्पर्शने तथा ॥ शुद्धिरित्युतुवृत्तौ विष्णुः। यझकर्मगलोमिनां वा।

उशनाः ।

कोञेयानां गौरसर्ववकटकेन मृद्धिश्चान्येषां वाससाम् । अक्षराः ।

र्वांचं सहस्ररोमाणां वाट्यग्न्यकॅन्टुरियमिः ।
रेतःस्पृष्टं शवस्पृष्टमाविकं नैव दुष्यति ॥
शयनासनयानानि रोमबद्धानि यानि तु ।
वस्राण्येतानि सर्वाणि संहतानि प्रचक्षते ॥

सहस्ररोमाणाम् ऊर्णादिरोमनिर्मितानाम्। शयनादीनि रोमबद्धानि कम्बलादीनि च संहतानि, तान्यनुपघाते वातादिभिः शुद्धन्ति। अत्र संहतत्वं मिलितत्वं तच्च घान्यानामपि। तथाच-

याज्ञवरुक्यः ।

प्रोक्षणं संहतानां च बहूनां धान्यवाससाम्।

धान्यवासोग्रहणमनुक्तगुद्धीनां द्रव्याणामुपलक्षणम्। तथाचोक्तम्।
गुद्धानां धान्यवासःप्रभृतीनां बहूनां राशिकृतानामुपद्याते प्रोक्षणेनैव
गुद्धिः। अत्र बहुत्वं पुरुषभारहार्थाधिकत्वम्। मिताक्षरायां तु बहुत्वं स्पृष्टापेक्षया, तथा च यत्र धान्येषु बस्नादिषु वा राशिकृतेष्वरपानि
वाण्डालादिभिः स्पृष्टानि बहुत्यस्पृष्टानि तत्र स्पृष्टानां यथोक्तैव गुद्धिन्
रन्येषां प्रोक्षणम्। तथा च—

स्मृत्यन्तरे ।

वस्त्रधान्यादिराशीनामेकदेशस्य दुषणे । तावन्मात्रं समुद्धृत्य शेषं प्रोक्षणमहीते ॥

यत्र तु स्पृष्टानां बहुत्वमस्पृष्टानामल्पत्वं तत्र सर्वेषामेव क्षाळनम्।

यदाह— मनुः।

अद्भिरतु प्रोक्षणं शौचं बहुनां घान्यवाससाम् । प्रक्षालनेन स्वरुपानामद्भिः शौचं विषीयते ॥

स्पृष्टानामस्पृष्टानां च समत्वे प्रोक्षणमेव, बहूनां प्रोक्षणविधानेनाः व्यानां प्रक्षालने सिद्धे पुनरव्यानां क्षालनवचनस्य समेषु क्षालनिः वृत्यर्थस्यात्। इयत्स्पृष्टमियदस्पृष्टमित्यविवेके तु क्षालनमेव। पाक्षिः कस्यापि दोषस्य परिहर्त्तव्यत्वादित्युक्तम्। अन्ये तु मनुवाक्येऽपि बहुत्वं पुरुषमारहार्ट्याधिकत्वम्। तथा चानेकपुरुषोद्धार्याणां धान्य वासःप्रभृतीनां स्पृष्टानामस्पृष्टानां च प्रोक्षणमेविति बहुवः। तथा च वीधायनः।

चाण्डालादिस्पर्शेऽनेकपुरुषोद्धार्याणां प्रोक्षणं, मूत्रादिसंपर्के तन्माः १६ वी० मि• त्रापहारः, असुक्षृयादिद्वव्यसंयोगे निस्तुषीकरणम् । विष्णुः।

अस्पवान्यस्य तन्मात्रमुत्सुज्ब शेषस्य कण्डनक्षालने कुर्यात् । चाण्डालादिस्पर्शे प्रोक्षणेन बहूनां धान्यादीनां शुद्धः । मूत्रादि(स्पर्श)-स्पृष्टमागस्य स्वस्पस्य दूरीकरणे शेषस्य कण्डनादिना शुद्धिः । शुग्यादेरप्येकदेशस्य चाण्डालादिस्पर्शे प्रोक्षणम् । मृत्राधुपधाते तदंशं सम्यक् प्रक्षास्येतरांशस्य प्रोक्षणमिति स्यवस्था ।

मनुः ।

प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम् । तक्षणमत्यन्तानुपघातविषयम् । अत्यन्तोपहतस्य तु त्याग एव, विष्णुवाक्यात् ।

शङ्खालेखितौ ।

पुष्पमृत्रफलानां च विष्किरावधृतानां प्रोक्षणम् । अभ्युक्षणमित्येके । यानग्रय्यासनानां संदतवत् शौचम् । विष्क्रिः=कुक्कुटादयः ।

विष्णुः ।

अत्यन्तोपहतस्य यत्प्रक्षाछितं सद् विरज्यते तच्छिन्दात्। षृहस्पतिः।

<mark>बस्रवेदेलचर्मादेः ग्रुद्धिः प्रक्षालनं स्मृतम् । मतिदुष्टस्य तन्मात्रं त्यजेन्छित्वा तु शुद्धये ॥</mark>

यमः ।

कृष्णाजिनानां वालैश्च वालानां मुद्धिरम्भसा । गोमुत्रेणास्थिद्-तानां श्लौमाणां गौरसर्घपैः ॥ वालान!=चामराणामित्यर्थः ।

शङ्घः ।

सिद्धार्थकानां कल्केन दन्तग्रङ्गमयस्य च । गोवालैः फलपात्राणामस्थनां स्याच्छुङ्गवत्तथा ॥

फलपात्राणि नारिकेलादिभवानि । अस्थनां शङ्कादीनां शङ्कवत् ति-लक्षक्केन, तेषां चेयं शुद्धिरल्पोपघाते । अत्यन्तोपद्यातेऽवलेखनं बायुपुराणोक्तं श्वङ्काणामप्यत्यन्तोपद्यातेऽवलेखनस्य तत्रोक्तत्वात् ।

तथा।

निर्यासानां गुडानां च लवणानां तथैव च । कुसुम्मकुसुमानां च ऊर्णाकार्पासयोस्तथा ॥ श्रोक्षणात्कथिता गुद्धिरित्याह भगवान् यमः ।

वायुपुराणे । अरिष्ठेश्च तथा बिब्वैरिङ्गुदैश्चर्मणामपि। वैदलानां च सर्वेषां चर्मवच्छोचिमध्यते॥ तथा चर्माहियदारूणां शृङ्गाणां चावलेखनम् । मणिवज्रप्रवालानां मुकाशङ्कोपलस्य **च ॥** सिद्धार्थकानां करकेन तिलक्केन वा पुनः। स्याच्छोचं सर्ववालानामाविकानां च सर्वशः ॥ तथा कार्पासिकानां च भस्मना समुदाहतम्। सिद्धार्थकाः=सर्वपाः।

विष्णुः ।

मृत्पर्णतृणकाष्ठानां स्वभिश्वाण्डाळवायसैः। स्पर्शन विद्वितं शौचं सौमस्टर्याग्निमा<mark>यतैः ॥</mark>

बौध यनः । आसनं रायनं यानं नादः पन्थास्तृणानि दः। मारुतार्केण शुद्धन्ति पक्षेष्ठकवितानि च॥ आत्मश्रद्यासनं वस्त्रं जायापत्यं कमण्डलुः। श्चीन्यात्मन एतानि सर्वेषामशुचीनि तु ॥

वाद्ये । प्रत्यहं क्षालयेद्वस्त्रं देवे पिड्ये च कर्मणि । सर्वं विष्मूत्रशुकैस्तु दृषितं च मृद्मबुभिः॥ शोध्यादौ शोधनीयं च गोमुत्रश्लारवारिभिः। रङ्जुवरुकळपात्राणां चमसानां च चर्मणाम् ॥ करवा शौचं ततः शुद्धिर्गीवालैर्वर्षणं पुनः। कौशेयाविकयोर्देयं रजताकं जलं लघु ॥ सुवर्णाक्तं तथा देवं श्लीमाणां चाथ वाससाम्।

सबैलमिग्यनुवृत्ती ।

शङ्खालेखितौ ।

सर्वेषामापो सुदरिष्टकेङ्गुदतण्डुलसर्वपकरकक्षाणगोमुत्रगोमबादीः नि च शीचद्रव्याणि । उपहतानां प्रोक्षणमित्येके ।

कर्यपः। तृणकाष्ठरज्ञुभूस्तृणक्षौमचीरचम्मेवै<mark>दलपत्रवस्कलादीना</mark>ं <mark>च्छ्रीचम् । अत्यन्तोपद्तानां त्यागो विधीयते</mark> ।

पयसा दान्तानां, कीतानामवहननानिष्पवनैः, बीहिषवगोधूमानां घर्षः

णदलनप्रेषणैः, श्रमीधान्यानां कण्डनिवस्त्रीनक्षालनैः, कलीक्रतानां घर्षणप्रक्षालनपर्याप्तिकरणैः, शाकमूलकलानां भूस्थानां प्रहणे प्रक्षालनैः, इक्षुकाण्डानां शर्मीधान्यवत्, यङ्गद्रव्यहविषां अपणमेव, स्नेहानां पुनः पाकः, कृतलवणानां पुष्करादिभिः स्पृष्टानां भूस्थानां तृणकाष्ठानामाः दित्यदर्शनाच्लौचम्।

दान्तानां=दन्तानिर्मितानाम् । क्षीतानां=क्रयोपात्तानां तण्डुलादीनाः
म्। श्रवहननं=कण्डनं=निष्पवनं=प्रस्कोटनम्। श्रमीधान्यानां कोशीधान्याः
मुद्रादीनाम् । फलीकृतानां=निस्तुषीकृतानां तण्डुलादीनाम् । पर्यमिकरणं=तः
दुपर्यग्निस्रामणम् ।

बौधायनः ।

असंस्कृतायां भूमौ न्यस्तानां प्रक्षालनं तृणानां परोक्षाहृतानाः
सम्युक्षणमेव श्चद्रसमिधां महतां काष्ठानामुपद्याते प्रक्षाल्यावशोषणम् ।
तथा बीहीणामुपद्याते प्रक्षाल्यावशोषणम् । तण्डुलानामुपसंसर्ग एव ।
द्युद्धिरित्यनुवृत्तीः

विष्णुः ।

गुडादीनाभिश्चविकाराणां प्रभृतानां वाय्वग्निदानेन, सर्वछवणानां च तथा, द्रव्यवत्कृतशौचानां देवतार्चानां भूयः प्रतिष्ठापनेन ।असिद्धाः र्थस्य यावन्मात्रमुपद्दतं तावनमात्रं परित्यज्य शेषस्य कण्डनक्षाळने कुर्यात् ।

देवतार्चा=देवप्रतिमा। तस्या अस्पृत्यादिस्पृष्टायाः प्रकृतिद्रव्यस्य ताम्रादेर्यथोकं शौचं कृत्वा पुनः प्रतिष्ठापनेन शुद्धिः प्रजार्हत्वमित्यर्थः। देवलः।

सर्वद्रवाणां प्रकानां लवणस्य गुडस्य च ।
नान्यच्छौवं परित्यागादशुद्धानामिति स्थितिः॥
तोयामावेऽपरस्पर्शे भूमिसंवेशनेऽपि च ।
कुण्डिकायाः परित्यागो दहनं चापदि स्मृतम्॥

कृष्डिका=कमण्डलुः । तस्याश्च तोयहीनाया अशुचिस्पृष्टाया अशु-द्धभूमिधृतायाश्च परित्यांगः । कुण्डिकान्तरालामे दग्ध्वा प्राह्या । शुचि-रित्यनुवृत्ती-

सुमःतुः।

गोवालरज्वा पुरपफलानामन्यत्र शकुनोच्छिष्टेभ्यस्तेषामदोषः। शक्कुलिखिता ।

n.o f sh akes bath

अ।करस्थद्रव्याणि च प्रोक्षितानि शुचीन्याकरजातानां स्वव्यव-

<mark>दरणीयानां</mark> घृतेनाभिष्ठावितानां ग्रुद्धिनैंवं स्नेहानां स्नेहवदसानां मुद्भिरद्भिर्दवाणामुत्पवनं ग्रुष्काणामुद्धृतदोषाणां संस्कारः परिष्ठाः वितानां दोषेणात्यन्तस्त्यागः।

मनुः ।

यावन्नापैत्यमेष्याको गन्धो लेपश्च तत्कृतः। तावन्मृद्वारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥

वृद्धशातानपः ।

अञ्जिक्षः संस्पृशेद्यस्तु एक एव स दुष्यति । तं स्पृष्ट्वान्यो न दुष्येत सर्वद्रव्येष्वयं विधिः ॥ संहतानां तु पात्राणां यदैकसुपहृन्यते । तस्य तच्छोधनं प्रोक्तं न तु तत्स्पृष्टिनामपि ।

अत्राद्यस्पृष्टस्पर्शेऽशोचनिषेधश्चाण्डालादिस्पृष्टस्पर्शाद्वस्यत्र । चाः ण्डालाद्यस्पृष्टस्पर्शे यथायथं स्नानाचमनादेशकत्वात् । अथात्यन्ते।पहतश्चिः ।

तत्र बौधायनः।

अतेजसानामत्यन्तोपहतानां त्यागः। एष च त्यागो विष्णूकमाणिः मयादिभाजनेतरस्य। तथा च

बिध्यः।

शारीरैमंत्रैः सुराभिमंद्येषां यदुपहतं तदत्यन्तोपहतम् । अत्यन्तो-पहतं सर्वलीहमाण्डमग्री प्रतप्तं विशुद्धोत् । मणिमयमश्ममयमञ्जमयं च सप्तरात्रं महीस्नननेन । दन्तशङ्कास्थिमयं च तक्षणेन, दारवं मृः प्रमयं च जह्यात् । अत्यन्तोपहतस्य वस्तस्य यत् प्रक्षालितं सद् विर-ज्यते तिच्छन्द्यात् । लीहमाण्डं=सुवर्णाद्यष्टमयधातुमाजनमिति रमाकरः । सुरा गौडी पैष्टी माध्वी शिविधा, तदिरत्सुरा मद्यम् । शारीराणि मलानि द्वादशविधानि वसादीनि ।

and the second

হাস্ক্র: 🕽

मद्यैमृत्रपुरीषेश्च रहेष्मप्याश्वरीणितैः।
सम्पृष्ट नैव शुद्धेत पुनः पाकेन मृण्मयम्॥
पतैरेव तथा स्पृष्टं तास्त्रसीवर्णराजतम्।
शुद्धात्यावर्तिते पश्चादन्यथा केवलाम्भसा॥
अत्र तैजसे व्यवस्था प्रथममेव दर्शिता।

देवलः ।

दृषितं वर्जितं दुष्टं करमलं चेति लिङ्गिनाम् :

चतुर्विधममेध्यं च सर्वे व्याख्यास्यते पुनः ॥ लिङ्गिनाम्=आश्रमिणामित्यर्थः।

शुच्यप्यशुचिसंस्पृष्टं द्रव्यं दृषितसुच्यते । अभस्यभोज्यपेयानि चित्तितानीह चक्षते ॥ त्यकः पतितचाण्डालौ प्रामकुक्कुटशुकरौ । द्वा च नित्यं विवज्योः स्युः षडेते धर्मतः समाः ॥ सब्रणः स्रतिका स्ती मचोन्मचरजस्वलाः । सृतबन्धुरशुद्धश्च वज्योन्यशौ स्वकालतः ॥

स्तिका=प्रस्तिका । अग्रदः=पुरीषादिना ।
स्वेदाश्विविन्दवः फेनो निरस्तं नखलोम च ॥
आईचम्मीस्गित्येतद् दुष्टमाहुर्मनीषिणः ।
मानुषास्थि शवो विष्ठा रेतो मुत्रात्त्वानि च ॥
कुणपं प्यमित्येतत्कदमलं समुदाहृतम् ।
दूषितैः मोक्षणेनापि शुद्धिस्तूका विधानतः ॥
दुष्टमीर्जनसंस्कारैः कदमलैः सर्वधा मवेत् ।

दुष्टैः सम्बन्धे करमलैः सम्बन्धे च द्रव्यमार्जनेसंस्कारैः गुद्धिरि-त्यर्थः । संस्कारास्तु तत्रतत्रोकाः । इति तैजसादिदव्यशुद्धिः । अथ पक्वानशुद्धिः ।

स्मृश्यन्तरे ।

गुक्तानि हि द्विजोऽन्नानि न भुञ्जीत कदाचन। प्रक्षालियत्वा निर्दोषाण्यापद्धमाँ यदा भवेत्॥

शुकानि=स्वभावमधुराणि कालक्रमादत्यम्लतां प्राप्तानि यदा त्याः पद्धमाऽन्याऽन्नासम्भवः, तदा तानि प्रक्षालनैर्निर्दोषताङ्गतानि, सुङ्जीः तत्याध्याहारेणान्वयः।

मसुरमाषसंयुक्तं तथा पर्य्युषितं च यत् । तुषु प्रश्नालितं कृत्वा भुङ्जीताज्ञ्याभिघारितम् ॥ माषोऽत्र राजमाषः, मसुरोऽप्यत्राभक्ष्यप्व, साहचर्यात् । बाह्ये।

पक्षमन्तं गवाद्यातं मक्षिकाकेशदृषितम् । छागद्यातं च तत् कृत्वा शोध्यं रत्नाम्बुभिः सह ॥ गवाद्यातादिकमन्नं छागद्यातं कृत्वा रत्नाम्बुभिः सहितं सत् शुद्धाः नीत्यर्थः ।

दवशुकरखरोष्ट्रैश्च यदालीढं च जम्बुकैः । अग्रं विद्याय तत्पश्चात्संस्पर्शत्वमधाग्निना ॥ छागञ्चातं ततः शुद्धं स्याद्धेमजलसंयुतम् । भुञ्जतश्चापि यचान्तं मिसकाकेशदृषितम् । रजःपिपीलिकाजुष्टं यच स्पृष्टमवक्षुतैः ॥ तद्यं तु विद्वायैव शेषं क्षाराम्बुभिः शुचिः ।

यमः।

मक्षिकाकेशमधेषु पतितं यदि दृश्यते । मृषकस्य पुरीषं वा क्षुतं यञ्चावधूनितम् ॥ भस्मनास्पृश्य चाश्नीयादभ्युक्ष्य स्रालिखेन वा ।

क्षुतं=यस्योपिर छिक्का कता। अवधृतितं मुखदवासोपहतं भस्मना सिळिळेन वेति वादाब्दः समुच्चये, वाक्यान्तरेक्यात्, तेन भस्मजळा-भ्यां स्पृष्टं शुद्धतीत्यर्थः। तथा स एव−

अवश्चतं के द्यापतङ्गकी टैरुदक्यया वा पतितेश्च दृष्टम् । अलातभस्माम्बुद्धिरण्यतोयैः संस्पृष्टमन्नं मनुराह् भोज्यम् ॥ अवश्चतं=यदुपरि छिक्का कृता तत् । पतङ्गकी टकैः, दृषितिमिति शे॰ षः । ददक्या=रज्ञस्वला अलातभस्मेति शुक्कस्थानभस्मोपलक्षणम् । तथा—

> वाक्प्रशस्तानि भुञ्जीत वार्दुष्टानि विवर्जयेत् । शुचीनि स्रश्नपानानि वाक्पृतानि न संशयः।

तथा-

मक्षिका दंशमशका घुणाः स्थमाः पिपीलिकाः। आमिषामेध्यसेवी च नैते कीटा विपत्त्ये॥

आमिषामेध्यसेवी=शटितमांसोद्भवः कीटः। एते कीटा न विपत्तये अन्नदोषाय न भवन्तीत्यर्थः।

मनुः--

पक्षिजग्धं गवाद्यातमवध्रुतमवञ्जतम् । दृषितं केशकीटैश्च उत्क्षेपेणैव शुद्धति । अत्र पक्षिशब्दो भक्ष्यपक्षिपरः ॥

याज्ञवहक्यः--

गोघाते 5 के तथा केशमिक्षकाकी टर्जू विते । मुद्धस्म सिळ्ळं वापि प्रक्षेत्रव्यं विशुद्धये ॥ इदन्तु बोध्यम् । पाकोत्तरं केशकी टादिदू वितमेव मृदादिभिः शुद्धाति । तैः सह पकंतु त्याज्यम् ।

पतदभिप्रायकमेव नित्यमभक्ष्यं केशकदि।वपन्नमिति गौतमवाक्य मिति। चाततपः।

केशकीरगवाद्यातं वायसोपहतं च यत्। क्रीबाभिशस्तपतितैः स्तिकोदक्यनास्तिकैः। दृष्टं वा स्यायद्धं तु तस्य निष्कृतिरुच्यते ॥ अभ्युक्ष्य किंचिदुद्धृत्य भुजीताप्यविशोङ्कृतः। भस्मना वापि संस्पृद्य संस्पृशोदुदकेन वा। सुवर्णरजताभ्यां वा मोज्यं द्यातमजेन च॥

बौधायनः ।

त्वक्केशलोमनलाखुपुरीषाणि रष्टुः तद्देशपिण्डानुद्धृत्याद्धिर्
भ्युक्ष्य सस्मनावकीर्ध्याभिधार्य पुनरपि प्रोक्ष्य वाचा प्रशस्तमुपभुञ्जीत ।
सिद्धहविषां महतां द्ववायसप्रभृत्युपहनानां तद्देशे पिण्डमुद्धृत्य प्रवमानः सुवर्जनहत्येतेनानुवाकेनाभ्युक्षणम् । मधूदके प्रयोविकारे च पात्रात्पात्रान्तरनयने न शौचम् । प्रवं तैलसपिषी । उच्छिष्टसमन्वार-ब्धेतुदके चोपधायोपयोजयेत् ।

उशनाः ।

अजाबाणेनाज्ञाद्यानां स्नेहघृतलवणमधुगुडानां पुनः पाकेन। अजावानाम्=अद्नीयानामन्नानामित्यर्थः।

मनुः ।

देवद्रोण्यां विवाहे च यशेषु प्रकृतेषु च।
काकैः इविभश्च यत् स्पृष्टं तद्दनं नैव दुष्यति।
तन्मात्रमन्नमुद्धृत्य शेषं संस्कारमहेति॥
घनानां प्रोक्षणाच्छुद्धिद्वयाणामग्नितापनात्।
संस्पर्शनाच्छुद्धिरपां गवामग्नेष्ट्वतस्य च॥
छागेन प्रथमं स्पृष्टं शुचित्वेन विनिर्दिशेत्।

देवद्रोणी=देवयात्रा । प्रकृते वु=उत्स्वेषु ॥ अत्र देवयात्रादिकं द्रोण।ढकाधिकसाध्यकमीपळक्षकम् । तथा । पराशरे ।

काकश्वानावलीढं तु गवाद्यातं खरेण वा। स्वल्पमन्नं त्यजेद्विषः शुद्धिद्वाँणाढके भवेत्॥

द्रोणो धनिषु, निर्धन आढकः, तत्र यथायधं द्रोणादाढकाच्य स्व-रुपमन्नं काकादिामरवलीढं त्यजेत्। द्रोणाढकाधिके तु विवक्षिता शु-द्धिमैवति। शुद्धिमाह तत्रैव—

अन्नस्योद्धृत्य तन्म।त्रं यञ्च लालाकृतिर्भवेत् ।

सुवर्णोदकमभ्युक्ष्य हुताश्चेनेव तापयेत्॥ . . हताश्चेन संस्पृष्टं सुवर्णसिळ्ळेन च । विप्राणां ब्रह्मशोषेण भोज्यं भवति तरक्षणात्॥

तस्याननस्य वावद्भागे स्पर्शसम्भावना तावद्भागं द्रीकृत्याविशि ष्टेऽपि यावति लालास्पर्शः सम्भावितस्तावदुद्धृत्य शेषं सुवर्णसंयु कोदकप्रोक्षितं बह्विशिखास्पृष्टं पवमानस्कादिनिर्घोषेण संस्कृतं सुक्षीत । देवलः ।

> भक्तधान्यादिराशीनामेकदेशस्य दूषणे । तावन्मात्रं समुद्धृत्य शेषं प्रोक्षणमहिति ॥

भक्तराशिः=द्वोणाधिकः।

विष्युः ।

द्रोणादभ्यधिकं सिद्धमन्नं न दुष्यति । तस्योपहतमपास्य गाय-ज्यभिमन्त्रितं सुवर्णास्मः क्षिपेत् । वस्तस्य दर्शयेदग्नेश्च ।

वस्तः=छागः ।

यमदिशिरपि।

शृतान्नं द्रोणमात्रस्य इवकाकाद्यपघातितम् । ग्रासमुद्धृत्याग्नियोगात् श्रोक्षणं तत्र शोधनम् ॥ अन्नमेकाढकं पक्वं इवकाकाद्यपघातितम् । केशकीटावपन्नं च तदाप्येवं विशुद्ध्यति ॥ कीतस्यापि विनिर्दिष्टं तद्वदेव मनीषिभिः ॥ इति ।

## शातातपोऽपि--

केशकीटशुना स्पृष्टं वायसोपहतं च यत् । क्लीबाभिशस्तपतितैः स्तिकोद्दयनास्तिकैः ॥ दृष्टं वा स्याद्यद्वं तु तस्य निष्कृतिरुच्यते । अस्युक्ष्य किञ्चिदुद्धृत्य तद् भुञ्जीत विशेषतः ॥ भस्मना वापि संस्पृश्यं संस्पृशेदुल्मुकेन वा। सुवर्णरजतास्यां वा भोज्यं प्रातमजेन वा ॥ दृति ।

हारीतोऽपि-

द्वकाकगुञ्जोपघाते केशकीटिपपीलिकादिभिरन्नाष्ट्रपघाते काञ्चः
नभस्मरज्ञतताम्रवज्रवैद्रूर्यगोवालाजिनदर्भाणामन्यतमेनाद्भिः संस्पृष्टः
मन्त्रप्रोक्षणपर्याप्तकरणादित्यदर्शनाच्छदं भवतीति । द्रोणाढकयोः
परिमाणमाह ।

बी० मि० १७

पराशरः--

वेदवेदाङ्गविद्विप्रैर्क्सर्मशास्त्राजुपालकैः । प्रस्था द्वाविद्यतिद्रीणः स्मृतो द्विप्रस्थ आढकः ॥ इति ।

यत्तु-

भविष्यपुराणे-

पलद्वयं तु प्रस्तं द्विगुणं कुड्धं मतम् । चतुर्भिः कुडवैः प्रस्थः प्रस्थाश्चत्वार आढकः ॥ आढकैश्च चतुर्भिश्च द्रोणस्तु कथितो बुधैः । कुम्भो द्रोणद्वयं प्रोक्तं खारी द्रोणास्तु षोडश ॥ इति । तद्देशाभेदाद्विरुद्धम् ।

बृहस्पतिः-

तीर्थे विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविष्ठवे । नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिने दुष्यति ॥ व्यापद्यपि च कष्टायां तृड्भये पीडने सदा। मातापित्रोग्रेरोश्चेव निदेशे वर्त्तनात्रथा॥

स्पृष्टास्पृष्टिरिति । अस्पृष्टिरस्पृह्यं स्पृष्टमस्पृष्टियेनेति च बहुवीहिः । तेन तीर्थादावस्पृह्यस्पर्धाने नाचमनस्नानादि । एवं च यत्र स्पर्धे न दोषस्तत्र दर्शनेऽपि स्रुतरां तथा । अत एव तीर्थादौ इवकाकादिदर्शने ऽप्यतुपद्दतत्वमुक्तम् ।

देवलः--

द्रव्याणामविशिष्टानां तोयाग्निभ्यां विशोधनम् । शोधनार्थं तु सर्वेषां उभयेर्बाद्धणैः स्मृतम् ॥ द्वपाको यत् स्पृशेद् द्रव्यं मृण्मयं द्रव्यमेव च । पक्वं वा मोज्यकरूपं वा तत्सर्वे परिवर्जयेत् ॥ उच्छिष्टाशुचिभिः स्पृष्टमद्ववं शोध्यतेऽस्मसा । द्वं वापि प्रभृतं च शोधयेत् प्रोक्षणादिभिः ॥

मोज्यक्रवं=अद्धंपक्वम् । उच्छिष्टाशुचिभिः । उचिछ**ष्टरवेनाशुचिभिः ।** 

यमः।

आममांसघृतं क्षोद्रं स्नेहाश्च फलसम्भवाः।
म्लेञ्जभाण्डगता दृष्या निष्कान्ताः ग्रुचयः स्मृताः।
पतञ्चाकरभाण्डविषयम् । अनाकरे द्रोणाधिकान्नोपसेचनयोः
स्यघृतादिविषयम्। ततो न्यूनस्यापि देशकालाद्यपेक्षया अपणादिभिः
शुद्धिः। तथा च—

बौधायनः।

देशं कालं तथात्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम्। उपपत्तिमवस्थां च श्वात्वा शौचं प्रकल्पयेत् ॥ तत्रैवाधारदोषे तु नयेत्पात्रान्तरं द्रवम्। घृतं च पायसं श्लीरं तथैवेश्चरसो गुडः॥ शुद्रभाण्डांस्थितं तक्षं तथा मधु न दुष्यति।

मिताक्षरायाम् ।

मधुघृतादेर्वर्णापसदहस्तात् व्राप्तस्य पात्रान्तरे नयनं पुनः पचनं च कार्यम् । यथा---

शक्षः।

आकरजानां त्वभ्यवहरणीयानां घृताभिघारितानां गुद्धिः। पुनः पचनमेव स्नेहानां स्नेहवद्रसानाम्।

शातातपः ।

गोकुले कन्दुशालायां तैलयन्त्रेक्षुयन्त्रयोः। अमीमांस्यानि शौचानि स्त्रीषु बालातुरेषु च ।

अमीमांस्यानि शीचाशीचभागितया न विचारणीयानि। बन्दुशाला=ु भर्जनशाला । अत्र कुण्डशालायामिति निर्णयामृते । कुण्डशाला=यश्रशाः ला। बालः=पञ्चवर्षाभ्यन्तरवयस्कः । निर्णयामृते—

शक्षः । निर्यासानां गुडानां च छवणानां तथैव च । कुसुम्भकुङ्कमानां च ऊर्णाकार्पासयोस्तथा ॥ शोषात्तु कथिता शुद्धिरित्याद्द भगवान् यमः ।

निर्यासा=हिङ्कप्रभृतयः । इद्मरूपपरिमाणविषयम् । बहुपरिमाणे तु— बौधायनः ।

बहुनां कुसुम्भकार्पासगुडलवणसर्पिषां कठिनीभूतानां चाण्डाः लादिस्पर्धे प्रोक्षणेनैव द्युद्धिः। अत्यवपत्वे त्याग एव । पारिनाते— बादिपुराणे।

गृहदाहे समुत्पन्ने दग्धे च पशुमानुषे।
अभोज्यस्तद्भतो बीहिर्धातुद्रव्यस्य संप्रहः॥
मृण्मयेनावरुद्धानामधोसुवि च तिष्ठताम्।
खवमाषितिलादीनां न दोषं मनुरब्रधीत्॥
ततः संक्रममाणेऽश्लौ स्थाने स्थाने च द्रह्यते।
न च प्राणिवधो यत्र केवलं गृहदीपनम्॥

तत्र द्रव्याणि सर्वाणि गृङ्कीयाद्विचारयन् । शातातपः ।

घृतं च पायसं क्षीरं तथैवेश्चरसो गुडः। शुद्रभाण्डगतं तकं तथा मधु न दुष्यति ॥ पायसं=दृष्यादि। विकारार्थे तद्धितविधानादिति कल्पतस्पारिजातरत्ना-करप्रभृतयः। यत्तु दुग्धसाधितमन्नं पायसमिति तन्न। तद्वाचित्वे पुविल्ठ-कृष्येवासाधुत्वात्। "परमान्नं तु पायसम्" इत्यमरकोशाद्। विश्वः।

द्रवाणां प्लावनेनैव घनानां प्रोक्षणेन च । छागेन मधु संस्पृष्टमन्नं तच्छुचितामियात् ॥ द्रवाणां प्लावनेनेति गोरस्रविषयम् । यदाह् । षक्षः।

अपणं घृततैलानां प्लावनं गोरसस्य च । भाण्डानि प्लावयेदद्धिः शाकमूलफलानि च ॥ घृतादीनामपि अपणासम्भवे प्लावनं कार्य्यम् । दृद्धशातातपः ।

तापनं घृततैलानां प्लावनं गोरसस्य तु । तन्मात्रमुद्धृतं गुद्धेत् कठिनं तु पयो दिघ । अधिलीनं तथा सर्पिविलीनं अपणेन तु ॥

ब्रह्मपुराणे ।

द्रवद्रव्याणि भूरीणि परिष्ठाध्यानि चाम्मसा । सस्यानि ब्रोहयश्चैव शाकमूलफलानि च ॥ त्यक्त्वा तु दूषितं भागं प्लाब्यान्यथ जलेन तु ।

मध्यनः। मध्रुदके पयोविकारे पात्रान्तरनयनेन शौचम्। एवं तैलसर्पिषी। उच्छिष्टसमन्वारब्धे तूदके चोपधायोपयोजयेत्।

पविमिति पात्रात्पात्रान्तरनयनमतिदिइयते । ददके चोपधायेति उदके प्रक्षिप्योद्धृत्योपयोजयेत् ।

तिवयमत्र व्यवस्था । कठिनघृतादीनां यदंश उपघातस्तदंशं दृशिक्षस्य प्रोक्षणेन शुद्धिः । अकठिनानां तु अपणम् । उच्छिष्टादिसम्बन्धे जलेन
रलावनं कार्यमिति । मिताक्षरायां तु प्लावो व्रवस्येति याम्रवस्कीयाद्
द्ववद्वव्य घृतादेः प्रस्थप्रमाणाधिकस्य काकश्व।द्यपद्वतस्यामेष्यसंस्पृष्टस्य प्लावः प्लावनं समानजातीयद्ववद्वव्येण भाण्डस्यामिपूरणम् । यावन्निःसरणं शुद्धिः, अल्पस्य तु स्याग एव ।

अरुपं च देशकालाद्यपेक्षया "देशं कालं तथात्मान"मिति वचनादिः त्युक्तम् । कीटाद्यपद्दतस्य तूत्पवनम् । यथाद्द— मनुः ।

द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिरुत्पवनं स्मृतम् । उत्पननं=वस्त्रान्तरितपात्रप्रक्षेपेण कीटाद्यपनयनमित्युक्तम् ।

अथ देहशुद्धिः ।

## तत्र याज्ञवल्कयः ।

कालोऽशिः कम्मे मृद्धायुर्मनो झानं तपो जलम् । पश्चात्तापो निराहारः सर्वेमी गुद्धिहेतवः ॥ अकार्यकारिणां दानं वेगो नद्याश्च गुद्धिकृत् । शोध्यस्य मृद्ध तोयं च सन्न्यासो वे द्विजन्मनाम् ॥ तपो वेदविदां श्चान्तिर्विदुषां वर्षमणो जलम् । तपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ॥ भृतात्मनस्तपोविद्ये बुद्धेर्झानं विशोधनम् । श्चेत्रद्वस्थेश्वरङ्कानाद्विशुद्धिः परमा मता ॥

कालो=द्याहादिर्बोह्मणादीनाम् । अग्निः=स्पर्शादिद्वारा । कर्मः= <mark>सन्ध्योपासनादि । मृत्तिका=अञ्जुचिछिप्तानाम् । वायुः=प्राणायामादिगो-</mark> <mark>चरः । मनः=सङ्कटपविकटपात्मकम् , विचिकित्सितानाम् । यथा "मनः</mark> <mark>पृतं समाचरे"</mark>दिति । ज्ञानम्=आत्मश्रवणमननादिरूपम्, बुद्धिरूपाः न्तःकरणस्य । पश्चात्तावः=क्वते पापेऽनुदायः । वेग इति श्ववाद्यशुद्धः द्वस्यसंसर्गिण्या अपि नद्यास्तद्रसगन्धविरहिणि देशान्तरे वेगवशात् <mark>शुद्धिर्न</mark> तु कूपादिवत्सर्वत्राशुद्धिरिति । निराहारः=आ<mark>हारनिवृत्तिः ।</mark> शोष्यस्य=शुक्राद्यपहतस्य शरीरादेः । संन्यास इति=किञ्चित्पापवतो ब्राह्मः <mark>णस्य सं</mark>न्यासः शुद्धये न तु पतितस्यापि, अनधिकारात्। तप इति≈ "वेदाभ्यासो हि विप्राणां विशेषात्तप उच्यते" इति दक्षवचनाहिप्राणां <mark>वेदाभ्यासोऽसाधारणञुद्धिहेतुः। इञ्ज्रादिकं तु सर्वसाधारणमित्यर्थः।</mark> <mark>अप्रक्यात</mark>पापानां तपः, गायज्यादिजप इति कलिका । श्रान्तिः≕अपकारिण्य-प्यनपकारिद्युद्धः । विदुषां=पण्डितानाम् । वर्ष्मणः=स्वेदादिमतो देहस्य । तपः=क्रुच्छ्चान्द्रायणादि । सत्यम्=असत्यभाषणानेवृत्तिः । भूतात्मनः= श्चरीरस्य । तपोविधे=उपवासादिवेदाभ्यासौ । बुद्देः=अध्यवसायलक्ष-णाया विषय्यंग्रहानोपद्दताया यथार्थज्ञानेन नैर्मस्यम् । क्षेत्रह्रस्य=जीवा॰ रमनः । ईश्वरः≃परमात्मा ।

मनुबिष्णू।

वातुः तपोऽन्निराहारो मृत्मनो वार्युपाञ्चनम् । वातुः कर्मार्ककालौ च गुद्धेः कर्तृणि देहिनाम् ॥ सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम् । योऽर्थे शुचिहिं स शुचिर्त्त मृद्धारिशुचिः शुचिः ॥ सान्त्या शुद्धति विद्यांसो दानेनाकार्यकारिणः । प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ शोस्यं शुद्धति मृत्तोयैन्नेदी वेगेन शुद्धति । रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥ सद्भिगात्राणि शुद्धान्ति मनः सत्येन शुद्धति । विद्यात्पोभ्यां मृतात्मा बुद्धिक्षांनेन शुद्धति ॥

शानम्=आध्यात्मिकं सांख्ययोगोपदि छम्। तपः=क्ठच्छ्रादि। आहारः=पवि-त्रतमभूत्पन्नयावकादेः। मनः स्वसङ्करुपद्वारेण शुक्किकारणम्। उपाजनम्= गोमयलेपनादि। कर्मः=सन्ध्योपासनादि। अर्थशौचं निषिद्धोपायेन धनः महणामावः। परं प्रकृष्टं स्मृतं मन्वादि मिः। अतो हेतो योऽथें शुचिः स प्र शुचिः, अर्थेऽशुचिः पुनर्मृद्धारिशुद्धाप्यशुद्ध प्वेत्यर्थः। शोद्ष्यम्= मलाशुपहतं शोधनीयम् ताम्नादि। नदी वेगेन रजसा आर्चवेन मनो दुष्टा= परपुरुषामिलाषमात्रवती। संन्यासेन=चतुर्थाश्रमम्महणेन। मृतात्माऽत्र जीवः।

यमः ।

सत्यं शौचं तपः शौचं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः। सर्वभूतद्या शौचमद्भिः शौचं च पञ्चमम्॥

बृहस्पतिः--

परापवादाश्रवणं परस्रीणामदर्शनम् । पतच्छोचं श्रोत्रदृशोजिंद्वाशोचमपैशुनम् ॥ अप्राणिवधमस्तेयं शुचित्वं पादहस्तयोः । असंश्लेषः परस्रीणां शारीरं शौचिमिष्यते ॥ अप्राणिवधः≔प्राणिनामहतिः शौचिमत्यर्थः ।

तथा-

गात्राण्यद्भिर्विशुद्धन्ति मनः सत्येन वाग् धिया । भूतात्मा तपसा बुद्धिर्ज्ञानेन क्षमया बुधः॥

षृहस्पतिः-

गात्रं मृदम्मसा गुञ्जेत् चित्तं भूताभिशंसनात् । विद्यया तपसा देही मतिक्षानेन गुज्जति ॥ स्वाध्यायेनाजुतापेन होमेन तपसैनसः। ध्यानेन क्षेत्रवासेन दानेनांहः परिक्षयः॥ भूताभिद्यंसनमेनसः परिक्षय इत्यम्बयः।

वशिष्ठः ।

कालोऽग्निमेनसस्तुष्टिरुद्कान्यवलेपनम् । अविश्वातं च भूतानां षड्विधा शुद्धिरिष्यते ॥ अविश्वातं यस्योपघातहेतुसम्बन्धो न श्वातस्तद्द्वव्यमविश्वातम् । अय प्रक्षालनादिश्चिद्धः ।

तत्राज्ञिराः ।

अर्ध्व नाभेः करौ मुक्त्वा यदङ्गमुपहन्थते। तत्र स्नानमधस्तात्त क्षालनेनैव गुद्धति। इन्द्रिये च प्रविष्टं स्यादमेश्यं यदि कुत्र चित्। मुखेऽपि संस्पर्शगतं तत्र स्नानं विशोधनम्॥

ऋष्यशृतः।

मद्यविष्मुत्रविष्ठुड्भिः संस्पृष्टं मुखमण्डलम् । मृत्तिकागोमयैर्लेपात् पञ्चगव्येन शुद्धति ॥ विष्ठुषो निरोमक्केदनसमर्था मुखजलविन्दवः । बातातपः ।

रजकः चर्मकृष्णेव ब्याधजालोपजीविनौ । चेलिर्णजकर्चैवं नटः शैलूष्कस्तथा ॥ मुखेभगस्तथा द्वा च विनता सर्ववर्णगा । चक्री ध्वजी वध्यघाती त्रामकुक्कुटशुकरौ ॥ एभिर्यदङ्गं स्पृष्टं स्याच्छिरोवर्ज द्विजातिषु । तोयेन क्षालनं कृत्वा ह्याचान्तः शुचितामियात् ॥

रजकी=वस्त्ररञ्जनकर्ता। नदो=नर्तकः। शैलूषको=नाटकाद्यमिनेता। मुखे-भगो=मुखयोनिरिति प्रसिद्धः। चकी=तैलिकः। ध्वजी=शौष्टिकः। वध्यघाती= चौरादिवधे नियुक्तः। ग्रामपदमुभयान्वितम्। अत्र शिरःशब्देन नामे-दर्षे लक्ष्यते।

पैठीनसिः ।

उच्छिष्टरेतोविष्मुत्रं संस्पृश्योनमृज्याचम्य प्रयतो भवति त्रिः प्रश् क्षाव्य च देशम् । अत्र त्रिःप्रक्षाव्याचम्य प्रयतो भवतीत्यन्वयः । देवलः ।

उच्छिष्टं मानवं स्पृष्ट्वा भोज्यं वापि तथाविधम् ।

तथैव हस्तौ पादौ च प्रश्लाख्याचम्य युद्धति ॥ तथाविधम्=उच्छिष्टमेव भक्तादि ।

यदम्भः शौचिनिर्मुकं क्षितिं व्याप्य विनइयति ॥ प्रक्षात्वाशुचिलितं च संस्पृश्याचम्य शुद्धति । शौचजलादितभूपि स्पष्टा मलाद्यशुचिलिताङ्गं च प्रक्षास्याचम्य शुद्धतीति वाक्यार्थः ।

## अथ शारीरं शौचम् ।

हारीतः।

दुष्टाभिश्चस्तपितितिर्वयंगधोवणीपहतानां संस्पर्धे दवासस्वद्प्य-शोणितछर्दितलालानिष्टीवितरेणुकर्दमोन्लिष्टजलाविष्मूत्रपुरीवादिभि-बाह्यशरीरोपघाते निरुपहताभिराद्धर्मुद्धिर्भस्मगोमयोषधिमन्त्रमङ्गलाः चारविधिप्रयुक्तेबाह्यशरीरोपघातात् पूतो भवति ।

दुष्ठाः=चाण्डार्ळाद्यः । आभेशस्तः=पतितस्वादिना । तिर्थेग्=अञ्च-विट्शुकरादिः । अधेवर्णः=असच्छूदः । उपहतः=कुछादिरोगवान् । दवासादयः परकीयाः । तत्रापि—

"स्पर्शेनेन प्रदुष्यन्ति वातो गन्धरसाः स्त्रियः । स्त्रीणां मुखरसञ्जैव गन्धो निःस्वास एव च"॥

इति वचनात् स्वस्त्रीदवासादयो न दुष्टाः । भौषधा=सर्वोषधी ।
मज्ञलाचारो=मङ्गलेच्छाचरणं येषां ते सितसर्षपादयः । विधित्रयुक्तैः=
शिष्टप्रयुक्तेन विधिना यथाक्रममनुष्ठितैः। अत्र दवासाद्यव्योपद्याते
मृत्तीयक्षालनोत्तरं मस्मादिष्वेकतरोपादानं शोणिताद्यपद्याते तदुत्तरं
दित्रिचतुर्णो सर्वोपद्याते तदुत्तरं सर्वोपादानमिति निवन्धकाराः।

विष्णुः ।

नाभेरधस्तात् प्रवाहुषु च कायिकैमेलैरमेध्येवीपहतो मृत्तीयैस्तदः क्रं प्रक्षाल्यातन्द्रितः शुद्धेत् । अन्यत्रोपहतो मृत्तीयैस्तद्गं प्रश्लाल्य स्नानेन चक्षुष्युपहत उपोष्य स्नात्वा पञ्चगव्येन, दशनव्छदोपहतश्च । प्रवाहः=कफोणिकावधिर्वाह्वोरत्रभागः। मद्यान्याह—

विष्णुरेव।

मधूत्थमैक्षवं टाङ्कं कैलिं खार्जुरपानसम् ॥ मृद्वीकारसमाध्वीकं मैरेयं नारिकेलजम् । अमेध्यानि दशैतानि मद्यानि ब्राह्मणस्य तु ॥ राजन्यश्चैव वैदयश्च स्पृष्ट्वा चैतान्न दुष्यतः ॥ मधूर्थं=मधुपुष्पप्रभवम्। एैक्षवम्=इक्षुरससम्भवम्। टाइं=किपित्थविः श्रेषसम्भवम् । कोलीर्वदरी तद्भवं कौलम् । खार्ज्रं=सर्जूरफलभवम् । पान सं=पनसफलभवम् । यद्दीकारसं=द्राक्षाद्रवजम् । माध्वीकं=मधुजम् । मैरेथं= धातुपुष्पगुङधान्यादिसहितमिति शब्दार्णवे वाचस्पतिः । नारिकेलभवम्= तालफलजं एकादशं पृष्टी च द्वादशं मद्यम् । तदाह—

पुलस्त्यः ।

पानसं द्राक्षमाधूकं खार्जुरं तालमेक्षवम् । मधूरथं सरमारिष्टं मैरेयं नालिकेरजम् । स्नमानाति विजानीयान्मद्यान्येकाद्येव तु । द्याद्यां तु सुरामदां सर्वेषामधमं स्मृतम् ॥

अत्रैकाद्शमद्यस्पर्शे ब्राह्मणानामेवाशौर्च सुरास्पर्शे क्षत्रियविशोः
रपीति व्यवस्था। पञ्चगव्येन प्राशितेनेति शेषः। दशनव्छदे।पहतः=ओः
छोपहतः।

अर्ध्व नाभेः करा मुक्ता यदङ्गमुपहन्यते । तत्र स्नानमधस्तात्तु क्षाळनेनेव गुज्जति ॥ इन्द्रिये च प्रविष्ट स्यादमेश्यं यदि कर्हि चित् । मुखेऽपि संस्पृदय गतं तत्र स्नानं विशोधनम् ॥

शङ्घः ।

रथ्याकर्दमतोयेन छीवनाद्येन चा पुन्धः। नाभेकर्ष्ट्वं नरः स्पृष्टः सद्यः स्नानेन शुद्धाति।

थम: ।

सकर्दमं तु वर्षासु प्रविदय ग्रामसङ्करम् । जङ्घाभ्यां मृतिकास्तिस्नः पद्भवां च द्विगुणाः स्मृताः ॥ ग्रामसङ्करम्=प्रामस्राह्णकेष्ठप्रवाहदेशं सकर्दमं प्रविद्येरयथः । मास्त-ग्रुष्ककर्दमादौ त्वदोषः । रथ्याकर्दमतोयानां मास्तेन शुद्धेरुकत्वात् ।

मतः। विषमुत्रोत्सर्गशुद्धधं मृद्धार्यादेयमर्थवत्। दैहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशस्विप॥ वसाशुक्रमसङ्मज्जा मूत्रं विङ् कर्णविष्नस्राः(१)। इलेष्माश्च दृषिका स्वेदो द्वादशैते नृणां मलाः॥

विण्मूत्रमुत्सुरुयते येन स विण्मुत्रोत्सर्गः=पाय्वादिस्तस्य गुद्धिरधः
प्रयोजनं गन्धलेपक्षयादि तत्समर्थम् । कर्णविट्=कर्णमलम् । नखास्तु

<sup>(</sup> १ ) घ्राणकर्णविद् । इति मनुस्मृतौ पाठः । १८ विरु मिर्ग

कृता एव मछम् । दूषिका=नेत्रमलम् । अत्र पूर्वेष्ट्के सृद्वारिश्रहणम् । उत्तरषट्के जलमात्रप्रहणम् । तदाह—

बौधायनः।

बाददीत सदोऽपश्च षर्सु पूर्वेषु ग्रुद्धये॥ उतरेषु च षर्स्वद्भिः केवलाभिर्विग्रुद्धति।

पूर्वेषु षट्सु विडन्तेषु ।

गोविन्दराजस्तु मनुबौधायनवचनयोर्दर्शनात् उत्तरबङ्केऽपि दैवपि त्राघदृष्टकर्म्भप्रवृत्ते मृदमाद्द्यान्नान्यदेति व्यवस्थितविकत्पमाहेति कुल्द्रक्मष्टः।

देवलः ।

ततः शरीरश्रोतोश्यो मलविस्यन्दविश्ववात् ।
अन्नादीनां प्रवेशान्य स्यादशुद्धिविशेषतः ॥
पतिताशुन्यमेध्यानां स्पर्शनाश्वाशुचिर्भवेत् ।
स्वप्नाद्वस्त्रविपर्यासात् श्रताद्ध्वपरिश्रमात् ॥
उक्त्वा च वचनं शुक्तमनृतक्र्रमेव वा ।
त्रप्साविद्धां तनुं प्रेश्य दृष्ट्वाचाम्य शुचिर्भवेत् ॥
प्रलेपस्नेहगन्धानामशुद्धौ व्ययक्षर्णम् ।
शौचलक्षणमित्याहुर्मृद्रमोगोमयादिभिः ॥
लेपस्नेहे च गन्धे च व्यपकृष्टेषु दूरतः ।
पश्चादाचमनं वापि शौचार्थे वस्यते विधिः ॥

शरीरश्रोतोभ्यः=शरीर विछद्रेभ्यः । मलं=द्वादशविधं वशाशुकादि । विस्थन्दा=लालादयः । विस्थो=विशिष्टस्रवणं स्वस्थानातस्थानान्तर-स्वणम् । अन्नादिप्रवेशो मुखादिद्वारा । पतितः=पातकी । अञ्चि=औपाधि-काशैचवत् द्रव्यम् । अमेध्यं=वश्यमाणम् । ज्ञक्तम=अस्त्रीलं पर्वषं च । "शुकोऽम्ले पुरुषेऽपूर्वे व्यक्तं स्फुटमनीषिणा"विति विश्वकोषाद् । त्रप्ता=द्विभृतं द्लेष्मादिमलम् , तेन विद्वां लिसां प्रेश्यानुमानादिना श्वारवा, दृष्ट्वा निरीक्ष्य, विधिमाचमनस्येति द्योषः ।

विष्णुः।

पञ्चनसास्थिस्नेहं स्पृष्टा आचमेत् , चाण्डालम्लेच्छभाषणे च । पञ्चनसास्थि=मक्ष्येतपरपञ्चनसास्थि ।

बौधायनः।

नीवीं विश्वस्य परिधायोपस्पृशेत् । उपस्पृशेत्=आचामेदित्यर्थः। धापस्तम्बः ।

रिक्तपाणिर्वयस उद्यम्याप उपस्पृशेत् । शक्तिविषये न मृहूर्तः म्प्यप्रयतः स्यात् । रिक्तपाणिस्तु रिकहस्तो वयसे पक्षिणे उद्यम्य पाणिमाचामेदित्यर्थः ।

ह्यारीतः ।

देवतामभिगन्तुकामो आचामेत्। तथा नोत्तरेदनुपस्पृश्य। जल पारगमने पूर्वमाचामितव्यमित्यर्थः।

उत्तीर्योदकमाचाम्यावतीर्थाप उपस्पृशेत्। एवं स्यात् श्रेयसा युक्तो वरुणश्चैव पूजितः॥

याज्ञवल्क्यः ।

स्नात्वा पीत्वा श्चुते सुप्ते भुक्ते रथ्योपसर्पणे । आचान्तः पुनराचामेद्वासो विपरिधाय च ॥ मन्वित्तरोष्ट्रहस्पतयः ।

सुष्त्वा श्चत्वा च भुक्त्वा च निष्ठीव्योक्त्वानृतं चन्नः। पीत्वापोऽध्येषमाणश्च आचामेत्प्रयतोऽपि सन्॥ श्चष्ता=छिक्कां कृत्वेत्यर्थः। अत्र शयनादि कृत्वा द्विराचमनं कर्त्तः

ध्यम् । वेदाध्ययनपूर्वकाले च द्विराचमनीयमित्यर्थः ।

वायुपुराणे ।

निष्ठीवने तथाभ्यक्षे तथापादावसेचने। उठ्छिष्टस्य च सम्भाषादश्रुग्युपहतस्य च॥ सन्देदेषु च सर्वेषु शिखां मुक्त्वा तथैव च। विना यश्चोपधीतेन नित्यमेवमुपस्पृशेत्॥ उष्ट्रवायससंस्पर्शे दर्शने चान्त्यजन्मनाम्।

निष्ठीवनं असे विक्रियां । निष्ठीवनादौ कते आवमनम् ।

सन्देहेषु वाचमनिमित्तसंद्ययेषु वाचमनं कर्त्तव्यम् । शिखां मुक्तवा
विना यश्चोपवीतेनेत्येताभ्यां शिखामोचनस्य यश्चोपवीतत्यागस्य वाच
मनिमित्तत्वमुक्तं तेन तदुत्तरं पुनः शिखां वश्वा यश्चोपवीतं च धृत्वा
ऽऽचमनीयमित्यर्थः ।

वशिष्ठः ।

सुक्त्वा सुक्त्वा स्नात्वा पीत्वा रुद्धित्वा चाचान्तः पुनराचामेत् । भोजनस्यादावण्याचमनं ''मोध्यमाणस्तु प्रयतो द्विराचामे''दित्यापस्तः मात् । मार्कण्डेयपुराणे ।

देवार्चनादिकार्याणि तथा गुर्वभिवादनम् । कुर्वन्ति सम्यगाचम्य तद्धदश्रभुजिकियाम् ॥ पद्मपुराणे ।

वर्णत्रयस्य संस्पर्शोदाचम्य प्रयतो भवेत् । संस्पर्शे प्रतिलोमानां क्रियात्यागो विधीयते ॥ तथा—

विशे विशेण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कथञ्चन । आचम्यैव तु शुद्धः स्यादापस्तम्बो ब्रवीन्मुनिः ॥ प्रजापतिः।

उपक्रमे विशिष्टस्य कर्मणः प्रयतोऽपि सन्। इत्वा च पितृकर्माणि सकदाचम्य शुद्धाति ॥ उपक्रमे=आरम्मे । विशिष्टस्य=विहितस्येत्यपरार्कः। संवर्तः।

> चर्मारं रजकं वेणं घीवरं नटमेव च। पतान्स्पृष्ट्वा नरो मोहादाचामेत्त्रयतोऽपि सन्॥

> > अथाचमनानुकरुपः ।

योगियाज्ञवस्यः।

श्चते निर्द्वाचिते सुप्ते परिधानेऽश्चपातने । कर्मस्य एव नाचामेइक्षिणं भ्रवणं स्वृद्योत् ॥ अग्निरापश्च देवाश्च चन्द्रादित्यानिलास्तथा । एते सर्वे तु विप्राणां श्रोत्रे तिष्ठन्ति दक्षिणे ॥

मार्कण्डेयपुराणे ।

कुर्यादाचमनं स्पर्धे गोपृष्ठस्यार्कदर्शनम्। कुर्वीतालम्भनं वापि दक्षिणश्रवणस्य च ॥ यथाविभवतो द्येतत् पूर्वीभावे ततः परम्। अविद्यमाने पूर्वस्मिन्तुत्तरप्राप्तिरिष्यते ॥ पराशरः।

ञ्जुते निष्ठीविते चैव दन्तिश्ठिष्टे तथानृते । पतितानां च सम्भाषे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत् ॥

बृद्धशातातपः।

वातकर्माणि निष्ठीव्य दन्तश्चिष्टे तथामृते। श्चुते पतितसम्भाषे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्॥ कर्णस्पर्धे च नासास्पर्धपूर्वकमिच्छान्ति । पठन्ति च-गङ्गा वै दक्षिणे श्रोत्रे नासिकायां द्वताद्यनः । उभावपि च पर्छक्यौ तत्क्षणादेव गुज्जति ॥ अथानमनापनादः ।

तत्रापस्तम्बः।

न समञ्जीभरुविछिष्टो भवति । अन्तरास्ये शुचिर्यावन्न हस्तेनोपस्पृः शिति । इमञ्ज मुखान्तःप्रविष्टं इमञ्जगतलालादिलेपश्च, शुचिर्यावस्तेन न स्पृशिति तावदेव, हस्तेन स्पर्शे तु इमञ्ज हस्तं च प्रक्षाल्याचमेत् । याध्वरुक्यः ।

इमश्रु चास्यगतं दन्तसक्तं त्यक्त्वा ततः श्रुचिः। आस्यगतं=इमश्रु श्रुचि दन्तावकाशस्थितं चान्नावयवादि त्यक्त्वा श्रुचिः। अत्र त्यागोत्तरमाचमनं कार्य्यं 'भोजने दन्तलग्नानि निः हैत्याचमनं चरे"दिति देवलीयात्। विशेषमाह— व

दन्तिहरूष्टेषु दन्तवदन्यत्र जिह्वाभिमर्षणात् प्राक् च्युतेरित्येके । च्युतेष्वास्त्रावविद्यान्त्रिगरन्नव तच्छुचिः । जिह्वाभिमर्षणायोग्यं दन्तः छमं नाशोचजनकम् । पतज्ञानुपलभ्यमानरसविषयम् । "दन्तवद्दन्तः छग्नेषु रसवर्जम्" इति शङ्कवाक्यात् । जिह्वाभिमर्षणेऽप्यशक्त्यानुद्धारे न दोषः ।

द्नतलग्नमसंहार्य्यं लेपं मन्येत द्नतवत् । न तत्र बहुशः कुर्याद्यलमुद्धरणे पुनः ॥ तत्रात्यन्तमशौचं स्यात् तृणवेधाद् वणे कृते ॥

इति देवकीयात् । असंहार्य्ये दन्तगतं हैपं दन्तवनमन्येतेत्यर्थः। च्युतेष्विति यदि दन्तलग्नमाचमनोत्तरं च्यवते तदा स्नाववत् लालावत् निगिरस्नेव गुज्जति । तथा च—

वशिष्ठः ।

दन्तवद्दन्तलग्नेषु यद्याप्यन्तर्मुखे भवेत्।

यवापीति । दन्तच्युतमप्यत्र कणादि यत् प्रमादादवशिष्टमाचमनीः सरमुपळभ्यते तद्पि निगिरश्नेव शुचिरित्यर्थः । अत्र निगिरन् त्यजानिः त्याचारादर्थः । एतन्मते दन्तसक्तं त्यवत्वेति याद्यवक्यैकवाक्यता । वस्तुतो निगिरणं गळाधःकरणमेव । इत्थमेव निगिरन्नेवेत्येवकारो भोजनोत्तरप्रसक्ताऽऽचमनव्युदासार्थः साधु सङ्गच्छते । अत एव निगिरणं त्यागो वेति विकल्प इति मिताश्चरा शुळपाणिश्च । मनुः।

६९ शन्ति विन्दवः पादौ य आचामयतः परान्। भूमिगैस्ते समा श्रेया न तैरप्रयतो भवेत ॥ अन्येषामाचमनार्थे जलं ददतो ये जलविन्दवः पादौ स्पृशन्ति ते शुक्रभूमिगतोदकैः समास्ते नाचमनावहाः, पादावित्युपादानाज्जङ्घादि-स्पर्शे प्रयतस्वमिति कलिकाकुन्छक्षस्भहै।

यमः ।

प्रयान्त्याचमतां यास्तु शरीरे विष्ठुषो नृणाम् । उच्छिष्टदेषो नास्त्यत्र भूमितुल्यास्तु ताः स्मृताः ॥ विष्ठुषामपि निष्ठीवनत्वात् तत्स्पशें आचमनप्रसक्तावपवादमाह्— : ।

मनुः। नोचित्रृष्टं कुर्वते मुख्या विप्रुषोऽङ्गं नयन्ति ताः। मुखभवा विप्रुषो या अङ्गं न यन्ति किन्तु भूमौ पतन्ति ताः स्पृष्टा अपि शुचयः। अङ्गगतासु तिक्रियोमक्केदनक्षमास्वाचमनम्।

तथा च । पैठिनसिः ।

भूमिगता बिन्दवः परामृष्टाः पूता विद्युषः शुद्धाः विरोमक्किनेस्वाः चामेत् । अभ्यक्तिरसी ।

मधुपर्के च सोमे च अप्सु प्राणाहुतीषु च। नोच्छिष्टस्तु मवेद्विपो यथात्रेर्वचनं तथा॥

प्राणाहुतीषु पञ्चमहामास्याम् । अत्र मधुपकादिविहितमध्यपाठा-दृष्मु विद्वितापोशानादिष्विति कस्पतस्त्रमृतयः । पीत्वाप इति तु विहिते-तरजळपाने आचमनविधायकम् । परे तु-अव्स्वाचमनं नारिकेळादिज-ळविषयम् । अव्सु नोव्छिष्ट इति तदितरजळविषयमित्याहुः । विश्वाकरपदतौ ।

स्विग्धः पुष्पैः फलैर्मूलैस्तृणकाष्ट्रमयैस्तथा।
सुगन्धिमिस्तथान्यैश्च नोविछष्टो भवति द्विजः॥
सर्जूरीतालवर्गश्च मृणालं पद्मकेसरम्।
नारिकेलं कसेठं च नोविछष्टं मनुरब्रवीत्॥
ताम्बूलं च कषायं च सर्वे च जलसम्भवम्।
मधुपर्के च सोमं च लवणाकं तथा कवित्॥
आचमनस्याशुचित्वापनायकत्यादृविछष्टस्यामावानात्राचमनं कार्यम्।

अन्ये तु ।

सुप्तवा श्वरवा च भुक्तवा च निष्ठवियोक्तवानृतं वचः।
पीत्वाऽपोऽध्येषमाणश्च आचामेत् प्रयतोऽपि सन्॥
इति यत्रना प्रयतस्यापि नैमित्तिकाचमनविधानादाचमनमावद्य
कम्। तथाच—

<mark>आ</mark>चारादर्शः ।

अप्सुच्छिष्टतानिषेधेऽपि पीत्वाप इति नैमिचिकमाचमनं प्रयतोऽः पीति अवणाड्चेति ।

अत एव मधुवर्के आचमनं गृह्ये स्मर्थिते। अनुिक्छष्टिविधानं तु परेषां तत्स्पर्शादावाचमनाभावस्य श्रुद्धादिस्पर्शेऽधिकदोषाभावस्य तदुत्तरं विनाचमनं कर्मान्तराधिकारस्य च बोधाय। एवं च विद्वितगङ्गाजलपानादावप्रायत्याभावेऽपि नैमित्तिकमाचमनम्। अत एव भट्टपादैस्ताम्बूलभक्षणोत्तरमनाचमनमनाचार हृत्युक्तम्। भोजनः निवन्धननैमित्तिकाचमनौचित्यात्। यदि च—

आचामेत् चर्वणे निःयं मुक्तवा ताम्बूळचर्वणम् । ओष्ठौ विलोमकौ स्पृष्टा वास्रो विपरिधाय च ॥

इति मिताक्षराग्रलपाणिधृतवचनात्ताम्बृलचर्वणेऽनाचमनं तथाप्यन्यत्र तदावर्यकमिति वद्नित ।

शातातपः ।

दन्तलक्षे फले मूले भक्ष्ये स्नेहे तथैव च । ताम्बूले चेक्षुखण्डे च नोव्जिष्टो भवति द्विजः॥ फले मूले चाग्निपक्षभिन्ने इति रत्नाकरः। फलप<mark>दं च धान्यभिन्नः</mark> फलपरम् । भक्ष्ये=कटुकषाये।

मनुः ।

उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथञ्चन । अनिधायेव तद्द्वयमाचान्तः ग्रुचितामियात् ॥ <sup>द्रव्यहस्तो–दुग्धादिहस्त प्वाचान्तः ग्रुचितां प्राप्तुयादिति स्नाकरः। द्रव्यमत्राक्षपानव्यतिरिक्तमित्याचासर्शः।</sup>

बृहस्पतिः।

प्रचरंश्चान्नपानेषु यदोविछष्टमुपस्पृशेत् । भूमौ निधाय तद्द्रव्यमाचान्तः प्रचरेत् पुनः ॥ प्रवरन्=परिवेषणं कुर्वाणः । अन्यानेष्ठ-स्नेहपकादिष्टिनति रताकरः । भूमिनिहितस्य तु तस्य द्रव्यस्याभ्युक्षणम् । तथा ।

अरष्येऽमुद्दके रात्रौ चौरब्याब्राकुले पिथ । इत्वा मुत्रं पुरीषं च द्रब्यहस्तो न दुष्यति ॥ शौचं तु कुर्यात्वथमं पादौ प्रक्षालयत् ततः । उपस्पृश्य तद्भ्युक्ष्य पृहीतं द्युचितामियात् ॥

## आपस्तम्बः ।

कृत्वा मुत्रे पुरीषं च द्रव्यहस्तः कथञ्चन । भूमावन्नं प्रतिष्ठाप्य कृत्वा स्नानं यथाविधि ॥ तृत्संयोगानु पक्षात्रमुपस्पृद्य ततः शुचिः । तत्र—

तत्र मनुः। अथ स्नानशुद्धिः।

दिवाकीर्तिमुद्दक्यां च स्रुतिकां पतितं तथा। शवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुद्धाति ॥ अवस्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदशेने। सौरान् मन्त्रान् यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः॥ नारं स्पृष्टास्थि सस्नेहं स्नात्या विशो विशुद्धाति।

दिनाकीर्तिः=चाण्डालः । उदक्या=रजस्वला । स्तिका=प्रस्वोत्तरम्माः
ससमया । तस्तृष्टिनमिति=श्वस्पृष्टिनमित्यर्थ इतिकृष्द्धकभट्टः। यत्तु तत् स्पृष्टिनमिति तच्छन्देन दिवाकीत्यादीनां सर्वेषां परामर्षादिवाकीस्याः
दिस्पृष्टिनमित्यर्थ इति । तन्न। "श्ववस्पृशं च स्पृष्ट्वे"ति वस्यमाणविष्णुः
वाक्ये विशिष्यामिधानात् ।

शवस्पृशं दिवाकीर्ति चिति पृयं रजस्वलाम् । स्पष्टा त्वकामतो विष्रः स्नानं कृत्वा विशुद्धिति ॥ इति । मिताक्षराधृतबृहस्पतिवचनाच्च । किञ्चैवं दिवाकीर्स्योद्धिः स्पृष्टस्पर्शे आचमनमात्रविधानं विषद्धेत् । तथा च—

याज्ञवस्कयः ।

उददयाशुचिभिः स्नायात् संस्पृष्टस्तैरुपस्पृशेत् । अञ्ज्ञिति जपेश्चैव गायत्रीं मनसा सकृत् ॥

उद्देश रजस्वला। अञ्चयः=श्वचाण्डालपतितस्तिकाः, शावाशीः चिनश्च, पतः संस्पृष्टः स्नायात्, तेः उद्देश्याशौचिलंस्पृष्टेः संस्पृष्टस्तु आचामेत् । संस्पृष्ट इत्येकवचनान्तानिर्दिष्टस्य तैरिति बहुवचनान्तेन परामर्शः । परेषामपि स्नानार्हाणां परामर्षार्थे तेन स्नानार्हमात्रस्पर्धे आचमनमुत्सर्गतः सिद्धति । स्नानर्हाश्च वश्यमाणस्मृतिवाक्यैरवगन्त-स्याः । आचम्याब्लिङ्गानि "आपोहिष्ठा" इत्येवमाद्गीनि श्रीणि वाक्याः नि जपेत्, तथा यायत्रीं सक्षन्मनसा जपेत्। पतेन "उदक्याग्राचिसिः स्नायात्" इति दण्डाद्यचेतनव्यवधानस्पर्शाविषयम्, चेतनव्यवधानः स्पर्शे तु मानविमस्यविरोधात् तत्स्पृष्टिनिमिति चाण्डालादिस्पृष्टिनः मित्यर्थकमिति दीपकलिकामिताक्षरोक्तं प्रत्युक्तम्।

पकां शाखां समाद्धश्चाण्डालादियंदा भवेत्। ब्राह्मणस्तत्र निवसन् स्नानेन शुचितामियात्॥

तादशस्पर्शेऽपि स्नानविधानाञ्च । तस्मान्छवभिन्नोद्दवाद्यशुचि-स्वृष्टस्पर्शे आचमनम् । शवस्पृष्टस्पर्शे स्नानम् । शवस्पृष्टस्पृश्टस्पर्शे त्वाचमनम् ।

> तःस्पृष्टिनं स्पृशेयस्तु स्नानं तस्य विधीयते। उर्द्धमाचमनं प्रोक्तं द्रव्याणां प्रोक्षणं तथा॥

हित संवर्त्तस्मरणात् । तरस्पृष्टस्पर्धे न किञ्चित् । हदमकामक्कते कामकृते तु तृतीयस्य स्पर्धेऽपि स्नानमेव । यदाह्—

पतितचाण्डाळस्रतिकोदक्याशवस्पृष्टितःस्पृष्ट्युपस्पृष्ट्युपस्पर्शः ने सचैळमुदकोपस्पर्शनाच्छुझेदिति । चतुर्थस्त्वाचमनम् ।

उपस्पृश्याद्याचिस्पृष्टं तृतीयं वापि मानवः । इस्तौ पादौ च तोयेन प्रक्षात्याचम्य गुद्धाति ॥

इति देवलीयात् । तृतीयं बेति वाकाराश्चतुर्थसंग्रहः । तत्राकामतः स्तृतीयं कामतश्चतुर्थे स्पृष्ट्वाचमनम्। अत्र श्ववः प्रथमः, तत्स्पृष्टो द्वितीः यः, तत्स्पृष्टस्तृतीय इत्यादि बोध्यम् । चाण्डालादिस्पृष्टरद्भ्यादिस्पर्शे न दोषः । तथा च—

याश्चवस्यः ।

रिहमरिक्षरज्ञद्ञायागौरद्दवो वसुधानिलः। विभुवो मक्षिकाः स्पर्धे वत्सः प्रस्नवणे शुन्तिः॥

रस्मयः=सूर्यादेः। रजः=अजाद्यसम्बन्धि श्वकाकोष्ट्रखरोळूकशुकरप्राः स्यपक्षिणाम्। "अजाविरेणुसंस्पर्शादायुर्लक्ष्मिश्चि होयते"। इति तत्र दोषश्रवणात्। छाया=दृक्षादेः।

पराशरः।

मार्जारमिक्षकाकीटपतङ्गक्तमिदर्दुराः ।
मेध्यामेध्यं स्पृश्चन्तोऽपि नोव्छिष्टं मनुरव्रवीत् ॥
वर्दुरो=मण्डूकः । तथा पादुकान्तरितामेध्यादिस्पर्शे न दोषः ।
"पादुके चापि गुद्धीयादस्पृद्यस्पर्शवारणे" इति व्रतप्रकरस्थवचनात् ।

वार मिर १८

तथानेकजनसंवाह्ये दारुशीले अपि भूमिसमे इति वचनादीदशदादाशि लाद्वारकस्पर्शे नाशीचम् । आचारपरलवे-

मनु: ।

कुण्डे मञ्जे शिलापृष्ठे नौकायां गजवृक्षयोः । संप्रामे संक्रमे चैव स्पर्शदोषो न विद्यते । अत्र वृक्षस्पर्धे दोषाभावः शाखाभेदेन बोध्यः । "एकशाखा" इत्या-दिपूर्वलिखितवाक्यात् ।

व्याघ्रपादः ।-

चाण्डालं पृतितं चैव दूरतः परिवर्जयेत् । गोवालव्यजनादर्वाक् सवासा जलमाविशेत् ॥ पतदतिसङ्घटस्थानविषयम् ।

्धन्यत्र तु—ः

बृहस्पतिः ।

युगं च द्विगुणं(१) चैब त्रियुगं च चतुर्युगम् । चाण्डालस्तिकोदक्यापतितानामधः क्रमात् ।

स्मृत्यन्तरे ।

स्पृष्ट्वा देवलकं चैव सवासा जलमाविशेत्। देवाचनपरो विष्रो विचार्थी वत्सरत्रयम् ॥ आसी देवलको नाम दृष्यकृष्येषु गर्हितः।

ब्रह्माण्डपुराणे ।

शैवान् पाशुपतान् स्पृष्ट्वा लोकायतिकनास्तिकान्। विकम्मेस्थान् द्विजान् श्रदान् सवासा जलमाविशेत्॥

मनुः ।

नारं स्पृष्ट्वास्थि सस्नेहं स्नात्वा विद्यो विद्युद्धति । आचम्यैव तु निःस्नेहं गामाळभ्यार्कमीक्ष्य वा ॥ मातुषास्थि स्निग्धं स्पृष्ट्वा त्रिरात्रमाद्यौचमस्त्रिग्धे स्वद्दोरात्रम् ।

विष्णः । पञ्चनकास्थिक्षेदं स्पृष्ट्वाऽऽचामेचाण्डालम्लेच्छसम्भाषणे च । अत्र पञ्चनकास्थि=अमानुषभक्ष्येतरपञ्चनकास्थि । तथा—

विध्यः।

चिताधूमसेवने सर्वे वर्णाः स्नानमाचरेयुः। मैथुने दुःस्वप्ने वमनिवः रेक्तयोश्च रम्श्वकम्मीण इते च रावस्पृशं स्पृष्टा रजस्वलाचाण्डालयूपां श्च। भक्ष्यवर्ज पञ्चनखशवं तदस्थि च सस्नेहं स्पृष्टा स्नातः प्ववस्त्रं नाः

<sup>(</sup> १ ) द्वियुगमिति मिताक्षराया पाठः।

प्रश्नालितं विभृयात्। नाप्रश्नालितं विभृयादित्येतावता यद्वस्त्रे धृते स्पर्शो वृत्तस्तद्वस्त्रं सर्वमक्षालितमशुद्धमिति गम्यते।

तियमत्र व्यवस्था। अकामकृते स्निग्धवाह्मणास्थिरपर्धे स्नानम्, अस्मिग्धतःस्पर्धे आचमनम्, गोस्पर्धनं च। कामकृते तु स्निग्धासिग्धः व्राह्मणास्थिरपर्धे स्नानगोस्पर्धस्येक्षणविष्णुस्मरणानि। कामकृते स्निग्धवाह्मणोतरमानुषास्थिरपर्धे तिरात्रम्। अस्निग्धतःस्पर्धेऽहोरात्रं मः स्यपञ्चनखास्थिरपर्धे न दोषः। अस्निग्धमानुषेतराभस्यपञ्चनखास्थिः स्पर्धे आचमनमात्रं विष्णुक्तम्। स्निग्धतःस्पर्धे तदुक्तमेव स्नानमात्रं कामाकामकृतो विशेषप्राह्मणे कल्पः। शिशुबालकुमाराणां विशेषमाह्मश्चातायः।

. शिशोरभ्युक्षणं प्रोक्तं बालस्याचमनं स्मृतम् । रजस्वलादि संस्पृश्य स्नातन्यं तु कुमारकैः ॥

तथा । प्राक्चूडाकरणाद्वालः प्रागन्नप्राशनावित्रुद्धः । कुमारस्तु स विज्ञेयो यावन्मौञ्जीनिबन्धनम् ॥

मनुः। वान्तो विरिक्तः स्नात्वा च घृतप्राश्चनमाचरेत्। आचामेदेव भुकान्नं स्नानं मैथुनिनः स्मृतम्॥

वान्तः=क्रतवमनः । विरिक्तः=ति इनेवृत्तिविरेकः, एवं भूतः स्नात्वा धृतं प्राइय विशुद्धतीत्यर्थः । मिलितञ्चैति क्षिमित्तम् । मैथुने दुःस्वप्ने वमनविरेकयोरिति विष्णुनाभिधानात् । "स्नानं मैथुनिन" इति ऋतुगः मनविषयम् । तथा च−

शातातपः।

ऋतौ तु गर्भशङ्कायां स्नानं मैथुनिनः स्मृतम् । अनुतौ तु सदा कार्य्य शौचं मुत्रपुरीषवत् ॥ अजीर्णेऽम्युदिते वान्ते रमश्रुकर्मणि मैथुने । दुःस्वप्ने दुर्जनस्पर्शे स्नानमात्रं विधीयते ॥

श्रजीर्णे स्नित अभ्युदिते सूर्योदयोत्तरं वान्ते स्नानं समुदितमेतानिः मित्तं तेन पर्युषितवान्ते सानामित्यर्थ इति क्षपः। कोचित्त-अभ्युदिते वमनोद्वारादिना आभिव्यक्ते अजीर्णे स्नित तदुत्तरं स्नानम् , वान्त इति पर्य्युषितवमनपरमित्याद्वः। दुर्जनः≔चाण्डालादिः। परे तु क्ल्यनुरोधात दुर्जनः पिशुन इत्याद्वः।

देवलः ।

<mark>दथपाकं पतितं ब्यङ्गमुन्मसं शब</mark>हारकम्।

स्तिकां स्थिकां(१) वैव रजसा च परिष्लुताम् ॥ रवकुक्कुटवाराहांश्च ग्राम्याम् संस्पृश्य मानवः । सर्वेलं सशिरः स्नात्वा तदानीमेव शुद्धाति ॥ अशुद्धान् स्वयमप्येतानशुद्धस्तु यदि स्पृशेत् । विशुद्धत्युपवासेन तथा कुरुक्षेण वा पुनः ॥

स्यिका=प्रसवकारियत्री । इच्छ्रेण वा प्रनिरिति यारं वारं कामकृतस्पः श्रांविषयामिति मिश्राः । कुच्छ्रः इवपाकादिविषयः । इवादिषु तूपवास इति व्यवस्थेति मिताक्षरा ।

> मानुषास्थिवसां विष्ठामार्त्तवं मूत्ररेतसी । मजानं घोणितं वापि परस्य यदि संस्पृत्रोत् । स्नात्वापमुज्य लेपादीनाचम्य स द्युचिर्भवेत् । तान्येव स्वानि संस्पृदय पूतः स्यात् परिमार्जनात् ॥

हेपादीनपमुज्य स्नात्वा चेति कमः । अत्र वसादीनामपि मानुषस्य स्वन्धिनामेवोपादानं सिबहितत्वात् । वसादिस्पर्शश्चात्र नाभेरपरि-स्नानेद्दतुः।

ऊर्ज्य नाभेः करी मुक्तवा यदङ्गमुपहन्यते । तत्र स्नानमधस्तान्त क्षालनेनेव शुद्धाति ॥ स्यितिरोवचनात् । अधःस्पर्धे तु क्षालनम् । बीषायनः ।

शुनोपद्दतः सचैलो जलमवगाहेत । प्रक्षात्य वान्तदेशमग्निना सं. स्पृद्य पुनः प्रक्षात्य पादौ चाचम्य प्रयतो भवति ।

ञ्जोपहतः=ञ्जना संस्पृष्टः। अत्र नाभेदर्धं स्पर्धे खानम्। नाभेरधः स्पर्धे प्रक्षालनमाचमनञ्जेति व्यवस्थितो विकल्प इति स्नाकरः।

वौधायनः । चाण्डालेन सहाध्वगमने सचैलस्नानम् । इदं च काम. कृतविषयम् । चाण्डालस्य मुख्यतया तत्सहगमनविषयमित्यन्य इति रम्नाकरः ।

पराशरः ।

क्तयबृक्षिश्चितिर्यूपश्चाण्डालः सीमविक्रयी । एतांस्तु ब्राह्मणः स्पृष्ट्वा सचैलो जलमाविशेत् ।

त्या ।

श्वकाकैरवलीढस्य नखेर्विद्छितस्य च।

<sup>(</sup> १ ) साविकामिति विज्ञानेश्वरचृतः पाठः । साविका=प्रसवस्य कारियत्रीति मि-

अद्भिः प्रक्षालनं शौचमग्निना चोपचूडनम् ॥ वैत्य¶क्षः=चितास्थानजो बृक्षः । अवलीढः=रस्नया स्पृष्टः। उपचूढनम्= अग्निशिसासंयोगः।

हारीतः ।

इवपचमुधिकप्रेतहारकवसादि संस्पृदय "देवीराप" इत्येताभिरन्तः जैले स्नातः पूर्ता भवति ।

स्वपनः। इवस्राहकः। श्रेतहारक इति प्रसिद्धः। मुधिकः=श्रवहर इति रत्नाकरः। देवीराप इत्येताः "देवीरापोऽपानपादि"त्याद्यास्तिस्र आचः। अयं च प्रयोगो वारंवारं स्पर्शे, अन्यथा स्नानमात्रम्। तथा-

अजीर्णवान्तरमञ्जकम्मायोनिपशुदिवामेश्वनगमने च । अजीर्णवान्तः=दिनान्तरे कृतपर्शुषितवमनः । रमश्रकर्म=श्रौरम् । अग्रोद्दिवित्यत्र मेश्वनगमन इति प्रत्येकमभिसम्बष्यते । अयोनि=योनि तरदङ्गम् । ब्रह्मचर्यानुवृत्ती-

पैठीनसिः ।

स्क्रन्दने छद्देने सचैलस्नानं घृतप्राधनं च। काककेशमलने सचैलः स्नानं घृतप्राधानं च, अनुद्कमुत्रपुरिषकरणे सचैलस्नानं महाव्याहः तिहोमः। सस्तेहमस्थि संस्पृत्रया सचैलं स्नानं महाव्याहृतिहोमश्च। खरोष्ट्रचाण्डालस्पर्शे सचैलस्नानम्।

स्कन्दने रेतस इति शेषः। काककेशमलने=काकपश्चमर्दने। अनुदक्तमूत्रः
पुरीषकरणे=हद्कव्यतिरेकेण मूत्रपुरीषोत्सर्गानन्तरं शौचिविलम्बे शौचं
हत्वा सचैलं स्नानं कार्यम्। सस्तेहमिति=कामकृते महाव्याहृतिहोमः।
अकामकृते तु ब्रह्मचारिण्यपि मन्कस्नानमेव शुद्धिः।

काश्यपः ।

चाण्डाळद्वपचर्मशानसुनामृतहारकरजस्वळासुतिकास्पर्श उ-दितेऽस्तमिते स्कन्दित्वाऽक्षिस्पन्दने कर्णकोशने चित्यारोहणे यूथस्प-श्रेने चिव प्रायश्चित्ते ब्राह्मणेभ्यो निवेद्य] च सचैळं स्नात्वा पुनर्मनोज-पेत, महाब्याद्वतिभिः सप्तास्याद्वर्तीर्जुद्वयात्, ततः शुद्धिर्भवति।

अक्षिरपन्दने=अशुभस्चकादिरपन्दे "पुनर्मन" इति पुनर्मनः; पुनराः युरिखादि प्रायश्चित्तमिति । पतस्य बुद्धिपूर्वकेऽभ्यासे वा द्रष्टव्यम् ।

मार्कण्डेयपुराणे।

अभोज्यस्तिकाषण्डमार्जाराखुदवकुक्कुटान्। पतितापविद्धचाण्डालमृतहारांश्च धर्मवित् ॥ संस्पृद्दय शुद्धति स्नानगदुदक्षाप्रामशूकरी।

भविदः=कुलबहिस्कृतः। अत्र मार्जारस्पर्धे यत्स्नानमुक्तं तद्यदि पुरुषेण मार्जारः दृष्ट्यते तदा श्रेयम् । यदि तु मार्जार एव पुरुषं स्प्र-श्वति भाण्डादि वा तदा पुरुषादेनीशीचं, तद्विषयमेव मार्जारश्च सदा शुचिरिति वचनमिति व्यवस्थेत्याचारादर्शः । स्नानं च मार्जारस्पर्शः विषयमित्यस्ये।

च्यवनः ।

्रवपाकं प्रेतस्यूमं देवद्रव्योपजीविनं श्रामयाजकं यूपं चितिकाछं मधं मद्यमाण्डं सस्नेहं मानुषास्थि श्वस्पृष्टं रजस्वलां महापातिक नं **शवं स्पृष्ठा सचैलमम्भोऽवमाह्योत्तीर्याग्निमुपस्पृशेत्**, गायत्र्यष्ट्यातं जपेत्, घृतं प्राक्य पुनः स्नात्वा त्रिराचामेत् । अत्राग्निस्पर्शादिकामः कते वारं वारं स्पर्शे, अन्यथा स्नानमात्रम् ।

व्यासः ।

मासवानरमार्जारखरोष्ट्राणां ग्रुनां तथा। शूकराणामभेष्यं च स्पृष्टा स्नायात् सचैलकम् ॥

गामो=गोष्ठकुक्कुट इति प्रसिद्धः। "भासो भासः समाख्यातो गो ष्ठकुक्कुटबृद्धयो" इति विश्वकोषात् । अत्रोध्वीङ्गस्पर्धे स्नानम् । नामरधोः **ऽक्र**स्पर्शे मृत्तोयाभ्यां प्रक्षालनमात्रमनं च। वाक्यान्तरैकवाक्यत्वात । कालिकापुराणे।

**स्पृष्ट्रा रुद्रस्य निर्मारुयं सवासा आ**प्छुतः शुचिः । निर्माख्यमत्रापनीतम् । एवमेवाऽऽचारादर्शः ।

अक्रिपाः ।

इन्द्रियेषु प्रविष्टं स्यादमेष्यं यदि कर्हिचित्। मुक्तेऽपि संस्पर्शगतं तत्र स्नानं विशोधनम् । ब्रह्मपुराणे ।

<mark>उडिञ्चष्टेनाथ वित्रेण वित्रः स्</mark>पृष्टस्तु ताददाः । उमौ स्नानं प्रक्रवतः सद्य एव विशुख्यतः ॥ लघुहारीतः ।

रविष्ठां काकविष्ठां वा काकगृजनरस्य च। अघोडिछप्रश्च संस्पृश्य सचैलो जलमाविशेत् ॥ उद्योविष्ठष्टस्तु संस्पृष्टः प्रायश्चित्तं समाचरेत्। उपोध्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन श्रुद्धाति ॥

अपोच्छिष्टो=मूत्राद्युत्सर्गेणाशुद्धः। कर्षोच्छिष्टो=भोजनोचिछष्टः। बलमाविः शेत्=सचैळं स्नायात्। अत्र प्रकरणे सर्वत्र जलमाविशेदित्यादिवाक्या-नि साठणस्नानोपळक्षकानीत्याचारादर्शः ।

शक्तः।

रध्याकर्दमतोयेन द्वीवनाद्येन वा पुनः।
नामेक् क्ष्में नरः स्पृष्टः सद्यः स्नानेन गुद्धिति ॥
अत्र प्रकरणे पष्ठु नैमिचिकस्नानेषु मन्त्रतर्पणप्रसङ्गो नास्ति।
अस्पृद्यस्पर्याने वान्ते अश्रुपाते श्चरे भगे।
स्नानं नैमिचिकं प्रोक्तं दैविपत्र्यविवर्जितम् ॥
जलाश्यमज्ञनासम्भव उष्णोद्केनाप्येतत् स्नानं कार्यम्।
नित्यं नैमिचिकं चैव क्रियाङ्गमलकर्षणम्।
तीर्थाभावेऽपि कर्च्वयमुष्णोदकपरोद्कैः॥
स्ति शङ्कातः। क्रियाङ्गं=देवपुजादिकियाङ्गम्। मलक्ष्णम्=अभ्यङ्गपृ्वं
कं स्नानम्। यदा तु रोगवशादुष्णोदकस्नानेऽपि शक्तिनीस्ति तदा
शुद्धिप्रकारमाद्द।

आतुरे स्नानमापन्ने दशक्रत्यस्त्वनातुरः ।
स्नात्वा स्नात्वा स्पृशेदेनं ततः शुद्धेत् स आतुरः ॥

इति श्रीमत्त्वकलसामन्तचकचूडामणिमरीचिमञ्जरीनीराजितचरणकः
मलश्रीमन्महाराजाधिराजपतापरुद्रतनृजश्रीमन्महाराजमधुकरसाः
हसुनुश्रीमन्महाराजाधिराजचतुरुद्धिवलयवसुन्धराहृद्वयपुः
ण्डरीकविकासदिनकरश्रीवीरसिंहोद्योजितश्रीहंसपण्डिः
तात्मजश्रीपरशुराममिश्रसुनुसकलविद्यापारावारः
पारीणधुरीणजगद्द्वारिद्यमहागजपारीन्द्रविः
द्वज्जनजीवातुश्रीमन्मित्रमिश्रकृते श्रीवीरः
मित्रोदयनिवन्धे शुद्धिप्रकाशे द्रव्यः
शुद्धिप्रकरणम् ।

अथ सुमूर्धुकृत्यम् ।

तत्र दिवादासीये । स्मृतिः ।

हष्ट्वा स्थानस्थमासन्नमधौँनमीलितलोचनम् । भूमिस्थं पितरं पुत्रो यद्धि दानं प्रदापयेत् ॥ तद्धिशिष्टं गयाश्राद्धादश्वमेधशतादिषि । स्थानस्थम्=अनिषिद्धदेशस्थम् । पितृग्रहणं मुमूर्षुमात्रस्योपलक्षणम् । पुत्रग्रहणं सम्बन्धिमात्रस्य । दानानि च जात्कण्यं आह । उत्कान्तिवैतरण्यौ च दश दानानि चैव हि । प्रेतेऽपि कृत्वा तं प्रेतं शवधर्मण दाहयेत् ॥

अत्राऽिष्ण ब्रह्मवणाञ्जीवद्शायामेवैतानि कार्याणीति गम्यते । यदि तत्र दैवान जातानि तदा मृतेऽिष तानि क्रवा दाहादि कुर्यात् । एतेन जीवह्शायामकरणे दशाहोत्तरं कार्याणीति स्मार्त्तमतमपाः स्तम् । अत्र यद्यपि पाठकमेण दशाहानामुत्तरस्वं प्रतीयते । तथाप्यु-क्रान्तिभेनोरुकान्तिनिमित्तकस्वादर्थाद् दशदानोत्तरस्वम् । दशदान्नानि च तैनेवोक्तानि ।

गोभूतिलहिरण्याज्यवासोधान्यगुङानि च । कृष्यं लवणमिरयाहुदशदानान्यनुक्रमात् ।

तत्राम्युदयसिद्धवर्थं सर्वपापक्षयार्थं वा दशदानानि करिष्ये इति सङ्खरूप्य तानि कुर्यात् । तत्राचाराद्रवामङ्गेष्वत्यनेन मन्त्रेण गोदानम् ।

सर्वभूताश्रया भूमिर्वराहेन समुद्धता । अनन्तसस्यफलदा अतः शान्ति प्रयच्छ मे । इति भूमिम् । महर्षेर्गात्रसम्भूताः कद्यपस्य तिलाः स्मृताः। तस्मादेषां प्रदानेन स मे पापं व्यपोहतु ॥ इति तिलान् । हिरण्यगर्भगर्भस्थं इति हिरण्यम् । कामधेनुषु सम्भृतं सर्वक्रतुषु संस्थितम्। देवानामाज्यमाहारअतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ इति आज्यम् । शरणं सर्वेलोकानां लज्जाया रक्षणं परम् । सुवेषधारि वस्त ! त्वमतः शान्ति प्रयुद्ध मे ॥ इति वस्रम् । सर्वदेवमयं धान्यं सर्वोत्पत्तिकरं महत्। प्राणिनां जीवनोपाय अतः शान्ति प्रयच्छमे ॥ इति धान्यम् । यथा देवेषु विश्वातमा प्रवरश्च जनार्दनः। सामवेदस्तु वेदानां महादेवस्तु योगिनाम् ॥ प्रणवः सर्वमन्त्राणां नारीणां पार्वती यथा। तथा रसानां प्रवरः सदैवेश्वरसो मतः। मम तस्मात्परां लक्ष्मीं द्दस्य गुड सर्वदा ॥ इति गुडम्। प्रीतिर्यंतः पितृणां च विष्णुराङ्करयोः सद्।। शिवनेत्रोद्भवं रूप्यमतः शानित प्रयच्छमे ॥ इति रूप्यम् । यस्मादन्नरसाः सर्वे नोत्कृष्टा छवणं विना। श्वामोः प्रीतिकरं निखमतः शान्ति प्रयच्छ मे॥ इति लवणं द्याव । एतानि च दानानि मुमूर्षुणा कार्याणि। अशकौ तु अन्य एतानि कृत्वा श्रेथोऽस्मै द्यात्। अत एव। म्यासः।

> तदा यदि न शक्तोति दातुं वैतरणीं तु गाम्। शक्तोऽन्योऽहक् तदा दस्वा दद्याच्छ्रेयो मृतस्य च ॥

तदा=जीवह्णायाम्। वैतरणीप्रहणमुपलक्षणम्। दशदानादीनां सः
मानन्यायत्वातः। एतानि च पापविशेषनिश्चये तन्निमित्तं प्रायश्चित्तं
हत्वा कार्याणि । विशेषनिश्चयाभावेऽपि षडव्दं इथव्दं सार्धाव्दं
सर्वं प्रायश्चित्तं कुर्यादिति वदन्ति । तत्प्रकारश्च प्रायश्चित्तप्रकाशे
ह्रेयः। दशदानोत्तरं च उत्कान्तिधेनुदानं कार्यम्। धेनुश्च सवत्साः
तद्भावेऽवत्सापि।

आसन्नमृत्युना देया गैः सवत्सा तु पूर्ववत्। तदभावे तु गौरेव नरकोत्तरणाय वै॥

इति व्यासीकाः । तती वैतरणीदानम् ।

तत्र-

धेनुके ! त्वं प्रतीक्षस्य यमद्वारे महाप्ये । उत्तितीर्धुरहं देवि ! वैतरण्ये नमोऽस्तु ते ॥

इति घेनुं प्रार्थं —

विष्णुकप ! द्विजश्रेष्ट ! भूदेव ! द्विजपावन !। तर्त्तु वैतरणीमेनां छष्णां गां प्रद्दाम्यहम् ॥

इति ब्राह्मणं प्रार्थ्य ।

यमद्वारे महाघोरे छुष्णा वैतरणी नदी। तर्जुकामः प्रयच्छामि छुष्णां वैतरणी तु गाम्॥

इति मन्त्रेण दद्यात् । स्वस्याशकौ पुत्रादिर्दद्यात् । तदोत्तिर्तार्षुर यमिति पठेदिति केंचित् । इयं च-

पठित्वैवं प्रदातव्या हिरण्येन समन्विता। अद्यक्तौ वस्त्रयुग्मेन सप्तधान्येन वा पुनः॥

इति वचनात् हिरण्ययुका देया। एवं=पूर्वोक्तमन्त्रम्। दानान्तरमुक्तम्-

नाह्य। ताम्रपात्रं तिलैः पूर्णं प्रस्थमात्रं द्विजाय तु । स्विहरण्यं च यो दद्याद् छूद्धावित्तानुसारतः॥ सर्वपापविशुद्धातमा लभते गतिमुत्तमाम्।

अत्र प्रकरणान्मुमूर्षुकर्तृकत्वलामः । तिलदाने मन्त्रश्च पूर्वीक एव

२० ची० मि०

प्राह्यः । दीपदानं च कार्यम् । तथा च — वाराहे ।

तथैव दीपदानं च ज्ञीघ्रं मुच्येत किविवषात् । एषां च दानानां मध्ये कस्यचित् पुरुषविशोषं प्रति आव**दयकत्वः** माद्द । स्यतिः ।

येऽपि संकीर्णकर्माणो राजानो रौद्रकर्मिणः । तेश्यः पवित्रमाख्यातं भूमिदानं परं महत्॥ अनन्तरकर्त्तस्यमाह ।

वाराहे।

पश्चाच्छुतिपथं दिव्यमुद्धः कर्णे च श्रावयेत्। स्वरयन्तरेऽपि।

द्रश्वा दातं द्विजेश्यस्तु दीनानाधेश्य एव च ।
वन्धी कलत्रे मित्र च क्षेत्रे धान्यधनादिषु ॥
मित्रवर्गे च सर्वत्र ममत्वं विनिवर्त्तयेत् ।
स्यात्र विष्णुसायुज्यं यावदिन्द्राश्चर्तदश ॥
ॐ नमो वासुदेवायेत्येत्व सततं जपेत् ।
यत्त्रदीरियतुं नाम समर्थस्तदुदीरयेत् ॥
ध्यायेतु देवदेवस्य क्ष्णं विष्णोरनामयम् ।
अभ्यं तं वयसा वृद्धो ध्याधिना चोपपीडितः ॥
स्थातुं यदि न शकोति शयीतोदक्रशिराः क्षितौ ।
दक्षिणात्रेषु दर्भेषु शयीत प्राक्शिरा अपि ॥
विष्णोर्नामानि संश्राच्य जपेदारण्यकं सुतः ।
यं यं भावमुपाश्चित्य त्यजत्यन्ते कलेवरम् ॥
जन्तुस्तजनमतां याति विद्वक्ष्णो मणिर्यथा ।

अत्र सर्वत्र राक्ता स्वयंपाठोऽन्यथा श्रवणमिति द्रष्टव्यम् । क्षिति-ग्रहणात् खडुवादिनिषेधः। तथा ऋग्विधानेऽपि ।

त्रातारमिति स्कंतु अन्तकाले सदा पठेत् । जप्त्वा चैव परं स्थानममृतत्वाय करपते ॥

मरणे प्रशस्तदेशानाह।

लिङ्गपुराणे ।

्ञालप्रामसमीपे तु कोशमात्रं समन्ततः।

कीटकोऽपि मुतो याति वैकुण्ठभवनं नरः॥

व्यासः ।

तुलस्युपसमीपे तु यदि मृत्युर्भवेत् कचित्। स निर्भत्स्य यमं पापी लीलयैव हरि विशेत्॥ प्रयाणकाले यस्याऽऽस्ये दीयते तुलसीदलम्। निर्वाणं याति पक्षीन्द्र! पापकोटियुतोऽपि सः॥

कौम्यें।

गङ्गायां च जले मोक्षो वाराणस्यां जले स्थले । जले स्थले चान्तरिक्षे गङ्गासागरसङ्गमे ॥

स्कान्दे ।

तीराद् गव्यूतिमात्रं तु परितः क्षेत्रमुच्यते । अत्र स्नाता दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भवाः॥ मरणकाले मधुपर्कदानमुक्तं-

वाराहे।

द्रष्टुा तु विद्वलं प्रेतं यममार्गानुसारिणम् । प्रयाणकाले तु ततो मन्त्रेण विधिपूर्वकम् ॥ मद्भक्तेनेव तद्देयं सर्वसंसारमोक्षणम् । मधुपर्के ततो ब्राह्याममं मन्त्रमुदाहरेतु ॥

सङ्ग्रह्म मागच्छ ममैव देहे मधुपर्क संसारमोक्षणं शरीरं शव आगतं तु निहन्मि शरीरशोधनम् । गृहाण लोकनाथिममं मधुपर्कम् । पतेन मन्त्रेण मधुपर्कोत्तमं दद्यात् । अत्र साग्नेविशेषमाह—

कारयायनः,

स्वयं होमासमर्थस्य समीप उसपंणम् ।
तत्राप्यशकस्य सतः शयनाश्चोपवेशनम् ।
हुतायां साममाहुत्यां दुर्वळश्चेद् गृही भवेत् ।
प्रातहींमस्तदैव स्यात् जीवेञ्चेञ्छः पुनर्नवा ।
पौणमासे कृते प्राक्चेद्दर्शात्स्वामी मुमूर्णुकः ॥
आपिण्डः पितृयज्ञः स्याद्दर्शोऽप्येषं तदैव तु ।
वैश्वदेवे कृतेऽप्येवं चातुर्मास्यसमापनम् ॥
उपकान्तान्यनेकादःसम्पाधान्येवमेव तु ।
प्रयासुं स्वामिनं द्वात्वा कर्चञ्यानि सुतादिभिः॥
तत्रैवं कियमाणे तु हविरासादनात्पुरा ।
सरणं चेच्चद्वींषि नयं प्रक्षिप्य संहरेत् ॥

तद्वदाहवनीये तानू ध्वैमासदनान्मृती ।
मरणान्तं हि तत्कर्म कर्षभावात्समाप्यते ॥
सन्तिहोत्रेऽप्युपकान्ते स्वामी यदि विषधते ।
प्रागुत्रयनतो नेथं दहेस्तौम्यं तदुत्तरम् ॥
तद्वदाहवनीये च कर्म तत्र समाप्यते ।
हिं पद्वादिकं तत्र काळाल्परवात्र सम्भवेत् ॥
देवतानां प्रधानानामेकैकस्य पृथक् पृथक् ।
पुरानुवाक्यायाज्याभ्यां चतुरत्ता घृताहुतीः ॥
जुदुयादेवमन्यत्र सर्वत्र यदि ह्यते ।
अथेष्ट्ययनमध्ये स्यात्पत्युर्मरणसंश्यः ॥
अवशिष्टेष्टिदेवभ्यस्तत्संख्यानि घृतानि च ।
चतुर्गृहीतान्येकत्र गृहीत्वा चमसैः सह ।
पुरानुवाक्यायाज्याभाः पूर्ववज्जुहुयात्पृथक् ॥

स्वयं होमपक्षे सम्पूर्णे होमे समर्थेन यजमानेनोपसमर्पणमात्रं वि हारसमीपेऽवस्थानमात्रं कार्यम् । तत्राप्थशक्तेन शयनादुपविदय स्थे-यम् । सायं होमोत्तरं यदि मृत्योरासन्नता तदा शुक्कपक्षे प्रातहोंमो ऽपि तदैव कार्यः । तद्व्यतिरेकेण सायहोममात्रेण फळाभावात् । फळवाक्ये निमित्तवाक्ये चाभ्यस्तस्य कर्मण एव फललाधनस्वावगमात्। एवं पूर्णमासोत्तरं मरणशङ्कायां दर्शस्यापि तदैव करणम्। एकफललाधः मत्वादुभयोः। अतश्च यत्र नैकसाधनत्वं यथा शरद्वसन्तात्रयणयोस्तः त्रैककर्मत्वेऽपि फलभेदादेकाप्रयणानुष्ठानोत्तरं मरणशङ्कायामितरस्य नानुष्टानम् । प्रातर्होमानुष्टानोत्तरं यदि पुनर्जीवति तदा श्वकाले पुनः नैव कार्यम् । वाश्रब्दोऽवधारणे नैवेत्यर्थः । एवं पूर्णमासोत्तरं मरणः शक्कायां दर्शस्याप्याकर्षः। परं पिण्डपितृयश्वरहित एव दर्शः कार्यः। अत्र च दर्शानुष्ठानं दर्शावधिकान् सायम्प्रातहींमान् पक्षहोमिनिः धानेन कृत्वा कार्यम् । अपरपक्षे चेत्रयाणं शङ्क्येत "यावत्योऽपरपक्ष-स्यातिशिष्टाः रात्रयः स्युस्तासां सायं प्रातराहुतीः प्रतिसंख्यया हुत्वा मावास्येन हविषेष्ट्वा समापयेयु"रिति वचनात्। अत्र च तद्दिनस्थं मातः हीममात्रं पृथक् कत्वा अन्ये सायंत्रातहीमाः पक्षहीमविधानेन तन्त्रेण कार्याः। एवं चातुर्मास्यादिष्वष्येकपर्वकरणोत्तरं मरणशङ्कायामाग्नप-र्षांतुष्ठानं बोध्यम् । अत्रापि समानन्यायत्वाद्ग्त्यपर्वपर्यन्तानां सायं प्रातहींमानामनुष्ठानम् । परं तत्राग्निपर्वपर्यन्तान् होमान् कृत्वा तत्पर्व च क्रत्वा पुनरिष्ठमहोमादीन् कृत्वाग्रिमपर्वकरणिमस्येवं बोध्यम्।

होमेष्टवादौ सुतादिभिरनुष्ठीयमानेऽशक्त्या याजमानादिस्रोपोऽपि न दोषाबहः। तदाह मण्डनः।

> अश्वक्त्या याजमानञ्चेत्यत्निकमं च लुप्यते । न तावता ऋतुभ्रेषः स्यादाथर्वणसूत्रतः ॥ इति ।

पवं सति इष्ट्यादी कर्मणि कियमाणे यदि आसादनात्पूर्व यजाः मानमरणं तदा तद्धविगोहपत्ये दहेत् । आसादनोत्तरं चेत्तदाहवनीये दहेत् । तत्र मन्त्रो याभ्यो गृहीतानि ताभ्यः स्वाहेति क्षेयः "याभ्यो गृहीतानि ताभ्यः स्वाहेति पवैतान्याहवनीये सर्वाहुति जुहुयादित्याः स्वायनबाह्मणात् ।

प्वमिमिहोत्रेऽप्युन्नयनारपूर्वं मृतौ गाईपत्ये दाहः। तदुत्तरं चेदाहः वनीये न तु मरणोत्तरं करणम्। इदं च कात्यायनीयानामेव। आक्षक्षयनाना तु मरणोत्तरमपि अग्निमकर्मोत्कर्षो भवत्येव। अतश्च तन्मतेन हविषां दाहोऽपि। अत एव—

मण्डनः ।

आहिताग्निः कँदाचित्तु ऋष्णपक्षे मृतो यदि । तदा द्रोषाहुतीः सर्वा जुहोतीत्यादवलायनः॥

आकृष्य कियमाणे दर्शादी कालाल्पत्वाद्यदि असामर्थ्ये तदा चतुः गृंदीताज्येन पुराजुवाक्याजुकत्वा याज्यया यागात् गणियत्वा कुर्यात् । चातुर्मास्याक्रभूतपद्यवलाभे तु तद्दैवत्यं पुरोडाशं आमिक्षां वा पूर्णांहुः तिं वा कुर्यात् । अत एव—

मण्डनः ।

पदवलाभे पुरोडाशं निर्वपेत्पशुदैवतम्। आमिक्षामथवा कुर्यात् पूर्णाहुतिमथापि वा॥

पुरोऽनुवाक्यादिनापि यागासम्भवे चतुर्थम्तास्तत्तद्यागीयदेवता उद्दिश्य चतुर्गुहीताज्येन गणियश्वा यजेत्। एवं कृते सति अमावास्या-पर्यन्तं जीवने तस्यां केवळं पिण्डपितृयश्वमात्रं कार्यम्।

अथ कात्यायनमतानुसारिणां मृतकृत्यम् ।

तत्र यदि दुर्मरणादि प्रेतस्य भवति तदा तिन्निमित्तं प्रायश्चित्तमादौ कृत्वौध्वदेहिकं कार्यम् । तब्च प्रायश्चित्तं प्रायश्चित्तप्रकारो नेयम् । तत्रौध्वदेहिके साग्नीविशेषोऽभिहितः ।

छन्दोगपरिशिष्टे ।

उद्धत्याद्वनीयानि स्वस्थाने दक्षिणानलम् । सक्तत्सकृत्समृदादिसंस्कृते दक्षिणामुखः ॥ कर्ता प्रत्यस्याधिश्रित्य ग्रुष्कगोमयसंयुताः। कार्पासादिमिरन्यैर्वा स्थास्यस्तेषु प्रतापयेत्॥

दक्षिणानलं दक्षिणाग्निम्। समृहनम्। पर्युक्षणमादि शब्दार्थः। कर्ताः अधिवदेहिककर्ता। आर्ग्ने अग्निं प्रतीति प्रत्यिति। इदं च सर्वमपसब्येन कार्यम्। "प्रेतसम्बन्धि यस्कर्मे तस्सर्वमपसब्यवत्" इति तेनेवोक्तेः। सम्यावसथ्ययोने स्थाल्याविश्रयणम्। मानाभावात्। अत्र च यत्र स्थाने प्रेतस्य मृत्युस्तत्रैकोहिष्टविधिना श्राद्धं कार्यम्।

अत्र श्राद्धं भवेदस्य प्रेतोत्थानितिमित्तकम् ।

इति तैनैवोक्तवात् । अत्र=मृत्युदेशे उत्थानं=मरणम् ।
स्थाने चार्धपथे नीते चितायां शवहस्तके ।
इमशानवासिभूतेभ्यः पञ्चमं प्रातिवेदमकम् ॥
षष्ठं सञ्चयने प्रोक्तं दश पिण्डा दशाहिकाः।
श्रास्शोडशकं चैतत्प्रथमं परिकीर्तितम् ॥

इति स्प्तेश्व। स्थाने=सृतदेशे। इमशानवासिभूतेभ्य इत्यस्य पूर्वे-णान्वयः। प्रातिवेद्मकं=द्वारि क्रियमाणं श्राद्धम्। अत्र च श्राद्धोत्तरं पिण्डदानमुक्तं देवयाज्ञिकोदाद्धतायां स्मृतौ।

सृतस्योत्क्रान्तिसमयात् षट्पिण्डाम् क्रमशो दिशेत्। सृतस्थाने तथा द्वारे चत्वरे ताक्ष्यं ! कारणात् । विश्रामे काष्ठचयने तथा सञ्चयने च षट् ॥ अत्र नामोदेशोऽपि तेनैवोक्तः।

ग्रणु तत्कारणं ताक्ष्यं ! षट्षिण्डपरिकल्पने ।
मृतस्थाने शवो नाम तेन नामा प्रदीयते ॥
चत्वरे खेचरा नाम तमुद्दिश्य प्रदाययेत् ।
विभामे भृतसंझोऽयं तेन तत्र प्रदीयते ॥
चितायां साधकं नाम वदन्त्येके खगेश्वर ।
चितामांक्षप्रभृतिकं प्रेतत्वमुपजायते ॥
अतस्तं प्रेतमेबादुः यथाकस्पिवदो जनाः ।
सञ्जये यत्र तत्रापि प्रेतनाम्ना प्रदीयते ॥
इत्येवं पञ्चिपण्डैस्तु श्वस्याद्वुतियोग्यता ।
अन्यथा चोप्याताय पूर्वीका ये भवन्ति हि ॥

अत्र चरवरे अ। सस्यानुकेः विण्डदानमात्रस्यैव चोकेः तस्मात्रमेष

अन्येषु तु सार्पण्डकं भाद्रं कृत्वा तदन्ते तेषु स्थलेषु तत्त्रश्नामा

पिण्डदानं कार्यम् । यत्र तु पिण्डदानं प्रोक्तं तत्र श्राद्धमात्रमिति देवयाद्यकः । यत्तु द्वारि क्रियमाणे पिण्डदाने पान्धेतिनामोठचार उकः, स निर्मूळः । प्रमाणाभावात् , इत्येवं पञ्चपिण्डैरित्यादिवचनविरोधा-पत्तेश्च । अतहतत्येतनाम्ना कर्त्तव्यमनामकं चेत्यास्तां विस्तरः ।

षोडशस्विप श्राद्धेषु ततच्छ्राद्धानन्तरं माषाश्रयुक्तजलकुम्भदानं कार्यमित्युक्तं-

स्मृत्यन्तरे।

षोडशाद्याः प्रदातव्या माषाश्रजलपूरिताः । उत्कान्तिश्राद्धमारभ्य श्राद्धषोडशकस्य तु ॥ इति ।

ततस्तस्य इमहानिदेशे नयनप्रकार उक्तो— बह्मपुराणे।

वेतः स्नातो वस्त्रमाव्येदिं व्यगन्धेरलङ्कृतः । इमशानभूमि नेतव्यो मातुषैरनलङ्कृतैः ॥ निधाय च मुखे कांस्यं सुवर्णमणिविद्रमम् । चतुर्विधेन वाद्येन कुर्युः कोलाहलं महत्॥

मानुषैः=स्रुतादिभिः । अनलङ्कृतैः=मुक्तकेशत्वादिनाऽलङ्कारशुन्यैः।
यदि गृहे मृतस्तदा वर्णभेदेन बहिर्शामनयने प्रकारमाह।
मनुः।

दक्षिणेन मृतं शुद्धं पुरद्वारेण निर्हरेत् । पश्चिमोत्तरपूर्वेस्तु यथासंख्यं द्विजातयः॥

अत्र वैश्यादारभ्य क्रमः।

पूर्वामुखस्तु नेतन्यो ब्राह्मणो बान्धवैर्गृहात्॥ उत्तराभिमुखो राजा वैश्यः पश्चान्मुखस्तथा॥

इति वचनादित्यपरार्कः । पतेनानुलोमकमोक्तिस्त्रशच्छ्लोक्यामः पास्ता । अत्र बान्धवानामनुगमनं तत्प्रकारं चाह्-आक्ष्वलायनः ।

अन्वञ्चोऽमात्या अधोनिवीताः प्रमुक्तशिखाः ज्येष्ठप्रथमा कनिष्ठ-जवन्या अनुगच्छेयुरिति ।

अमात्या=बान्धवाः । अग्न्यादिकं च सह नेयमित्याह । स्मृतिः ।

प्रतिभृतं द्विजच्छन्नं निर्हरेयुः सुतादयः । स्थानं यन्त्यनसि प्रेतमेकारिन च कटादिषु ॥ शिविकायां विमाने वा प्रचेतोवचनादिह । पृथकतन्तापजानम्नीनामपात्रेष्वथाहरेतु ॥ सम्यानि सावसथ्यं च कृत्वा पात्रान्तरे कि चित्।
विधुरस्य कपालाग्निमामपात्रेण तं नयेत्॥
पृषदाज्यं घृतं दर्भोस्तिलान् पात्राणि सप्त च।
दिरण्यानि घृताद्यत्र चन्दनानीन्धनानि च॥
अनस्येतानि कृत्वैदं सपिण्डा दक्षिणां दिशम्।
अनस्येतानि कृत्वैदं सपिण्डा दक्षिणां दिशम्।
अनस्येतानि कृत्वैदं सपिण्डा दक्षिणां दिशम्।
अनसा सह ते यान्ति यमस्कादिपाडकाः ॥
अपेतोऽध्याय इत्यत्र यमस्कं विदुर्वधाः।
कटादिभिरपि स्कन्धेमालादिभिरलङ्कृतम्॥
चत्वारस्तं वहेयुस्ते पञ्चमं पुरतोऽनलम्।

चत्वारश्च ग्रुद्रवर्जिता ग्राह्याः ॥

न विषं स्वेषु निष्ठत्सु मृतं श्रूदेण चाहरेत्। अस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्यात् श्रूद्रसम्पर्कदृषिता ॥ इति मनुवचनात अत्र व्य द्वारदेशे पूर्ववदेकोहिष्टविधिना आद्धं कार्यम्।

प्रेताय च गृहद्वारि प्रथमे भोजयेव् द्विजान् ॥ इति कुम्भेपुराणात्। अत्र पिण्डदानं कार्यम् , पूर्वोदाहृतवचनात्।

चत्वरे खेचरो नाम्ना तमुहिश्य प्रदापयेत्। शतिवचनात् खेचरनाम्ना कार्यम्। विण्डदानमुक्तम्-

कात्यायनेनापि ।

हिरण्यशकलान्यस्य क्षिण्व। छिद्रेषु सप्तसु । मुखेष्वथापिधायैनं निर्हरेगुः सुतादयः । आमपात्रेऽन्नमादाय प्रेतमग्निपुरस्सरम् ॥ एकोऽनुगच्छेत्तस्यार्द्धमर्सं पथ्युत्सनेद् भुवि । ऊर्ध्वमादहनं प्राप्तमासीनो दक्षिणामुखः ॥ सन्यं जान्वाच्य शनकैः सतिलं पिण्डदानवत् ।

तस्यार्दम्=अन्नस्यार्द्धम् । आदहनं=दहनस्थानम् । उत्सृजेदित्यस्य दाः

दस्थानेऽध्यतुषङ्गः । अर्द्धपथि=विश्रामस्थाने । ततो यत्र विश्रामस्तत्र श्राद्धं कार्यम् ।

यत्र स्थाने मवेन्मृत्युस्तत्र श्राद्धं प्रकरपयेत् । एकोद्दिष्टं ततो मार्गे विश्रामो यत्र कारितः॥

इति नागरखण्डवचनात् । अत्र आद्धान्तरे भूतनाम्ना पिण्डदानं चारवरे कुम्भदानं च । अत्र-

बह्मपुराणे । भूमो रानैर्निधातव्यो यावत्येतस्य जीवनम् ।

गतैस्तु नवभिः प्राणेरसौ देहं न मुञ्जति ॥ 💛 👵 🥕 इति मत्वा शनै स्थाप्यः पूज्यः स्नानादिकैः शवः। नदीमध्ये सनाथस्तु दग्धव्यक्ष न चान्यथा। यश्मिन्देशे जलं न स्यात् तुषारं वा न विद्यते॥ तत्र तोयकथा कार्या वक्तव्यं वा हिमं हिमम । शवस्नानादिकं च चितायां पूर्ववच्छाद्धं कृत्वा कार्यम् ॥ अत्र आद्धान्ते पिण्डदानं प्रेतनाम्ना साधकनाम्ना वा बोध्यम् । चितामोक्षप्रभृतिकं प्रेतत्वमुपजायते ॥ अतस्तं प्रेतमेवाद्वर्यथाकरुपविदस्तथा।

चितायां साधकं नाम वदन्त्येके खगेश्वर ॥ हति गारडोक्तेः । माषान्नजलकुम्भदानं च पूर्वोदाहृतवचनात् । ततः पुत्रादिः कर्चा मनसा तीर्थानि ध्यायेत्। तथा च-वाराहे ।

दक्षिणाशिरसं कृत्वा सचैलं तु शवं तथा। तीर्थस्यावाहनं कृत्वा स्नापनं तत्र कारयेत्॥ 📈 गयाद्यीनि तु तीर्थानि ये तु पुण्याः शिलोचयाः । कुरुक्षेत्रं च गङ्गां च यमुनां च सारिद्वराम्। पृथिव्यां यानि तीर्थानि सरितः सागरास्तथा ॥ <mark>ध्यात्वा तु मनसा सर्वानित्यादि । ततः कर्तुर्वेपनम्—</mark> प्रथमेऽहाने कर्तव्यं चपनं चानुभाविभिः। मेतस्य केश्चयम्बादि बापयित्वाथ दाह्येत्॥

्इति मदनरलघृतगालववचनात् । गङ्गायां भारकरक्षेत्रे मातापित्रोर्गुरोर्मृते । आधाने सोप्रपाने च वपनं सप्तसु स्मृतम्॥

इतिवचनाच । मते=तिह्ने । अस्माच्च वचनात् दाहकर्तृत्वाभावेऽः पि सर्वेषामेव पुत्राणामिदं दाहानक्षं वपनं विधीयते । रात्रा दाहे तु संप्रहे ।

रात्री दग्ध्वा तु पिण्डान्तं ऋत्वा वपनवर्जितम्। वपनं नेष्यते रात्रौ इवस्तनी वपनिक्रया ॥

, कालान्तरमुक्तम्—

स्मृत्यन्तरे ।

द्वितीयेऽहनि कर्त्तव्यं श्चरकर्म प्रयत्नतः। तृतीय पञ्चमे वापि सप्तमे वा\$ऽप्रदानतः॥ २१ वार मिर

आप्रदानतः=पकादशाहादिश्राद्धावधि । अनेनाष्टमादीनां प्रहणम् । देवलः ।

द्यमेऽहिन सम्प्राप्ते स्नानं प्रामाद्वहिभेवेत् । तत्र त्याज्यानि वासांसि केश्चरमश्चनखानि च ॥ अत्र स्नानवत्सर्वेषां वपने प्राप्ते"अनुभाविनां च परिवापनम्" इत्यापस्तम्बेन मृतकनीयःसपिण्डानां तिश्चयम्यते ।

व्यासः ।

पुत्रः पत्नी च वपनं कुर्यादन्ते यथाविधि।
पिण्डदानोचितोऽन्योऽपि कुर्यादित्थं समाहितः ॥
प्यां च कालानां देशाचाराद्यवस्था। मदनपारिजाते तु प्रथमदिः
ने कतवपनस्यापि पुनराशौचान्ते वपनं भवत्येवेत्युक्तम्। स्नानोत्तरं
कृत्यमुक्तम्।

युद्धाकारिकायाम् ।

समे युची विद्वत्यात्रीन् वैतानान् सतृणे युमे।
उद्धत्य श्लीरसंयुक्ता ओषधीर्माषपणिकाः॥
सुद्धा दूर्वादमगन्धा वा ध्याण्डा च पुरुषाद्धतीः।
न्यमोधादवत्यद्वारिद्रतिलकस्यूर्जकादयः॥
दूरे त्याच्या ततोऽश्लीनामन्तरा धिनुयुश्चितिम्।
आश्लिवरहणं च भूसंस्कारं कृत्वा कार्यम्।
समृज्य चोपलिष्याथोविलक्योद्धरय च वेदिकाम्।

बभ्युक्षोपसमाधाय वृद्धिं तत्र विधानतः ॥ इति वचनात् । ध्याण्डा=ठण्ठाणिका । पुरुषाहृतीः=पुन्नामकाः । अत्रा-व्रिविहरणं चितादेशे गाहेपत्यादिस्थानकस्पनां कृत्वा कार्यम् । यद्यत्र समा€ढाग्निस्तदा विशेषमाह्—

अण्डनः ।

बद्गावरुण्योराक्रढे प्रमीयेत पतिर्यदि । प्रतं स्पृष्ट्वा मथित्वामि जण्वा चोपावरोहणम् ॥ घृतं च द्वादशोपाचं तूष्णां द्वत्वा शविकया ।

हपानरोहणम्=उपावरोह जातवेद इत्यादिमन्त्रः । प्रजापतिर्देवताः होमे क्षेत्रः । प्रजापति मनसा ध्यायात् तूर्णी होमेषु सर्वत्रेति वचनात् । विडिळन्नश्रीताग्नेमृतौ तु प्रेताधानं तत्रैवोक्तम्—

विच्छित्रविह्मुःसृष्ट्यावकं विधुरानलम् । आदिवाप्ति मृतं दग्धुं प्रेताग्न्युःपचिसिद्धये ॥ भारद्वाजादयः प्राहुः प्रेताधानविधि पृथक् ।
प्राचीनाधीतवानुद्धत्यानेष्ट्यायतनान्यथा ॥
प्रेतं स्वाम्यालये क्षिण्वा मधित्वाग्न्यालयेऽरणी ।
सिन्निधाप्यारणि मन्थेद् यस्येति यज्जवा ततः ॥
प्रणीय पानकं तुर्णी द्वादशोपात्तसर्पिषां।
तुर्णी द्वावा ततः कुर्योत् प्रेते माल्या इति कियाम् ॥
नष्टेष्विप्रस्वथारण्योनीशे स्वामी म्रियेत चेत् ।
आहरेदरणीद्वन्द्वं मनोज्योतिर्क्षचा ततः ॥

उत्तरप्रवानकः=अग्निहोत्राद्यश्चात्त्वोत्सर्गेष्टिपूर्वकं कृताग्नित्यागः। विश्व-रानकः=पूर्वमृताये भार्याये दत्ताग्निः। स्वाम्यावये=स्वस्थाने। अग्न्यालये मिथतारणीं सान्निधाद्येत्यन्वयः। यस्येति यज्जुषा=यस्याग्नयो जुह्नतो मां सकामाः सङ्ग्रहपयन्ते यजमानमांसम्। जायन्तु ते हिषेषे सादिताय स्व-ग्येलोकामिमं प्रेतं नयन्तिवति मन्त्रेण मन्येदित्यर्थः। मनोज्योतिर्ज्ञाच्यनाह्येकानिमं प्रेतं नयन्तिवति सन्त्रेण मन्येदित्यर्थः। मनोज्योतिर्ज्ञाच्यनाहिकत्वेत्यर्थः।

यद्मपार्दः ।

यजमाने चिताकढे पात्रन्यासे कते सति। वर्षाद्यमिहते चाग्नौ कयं कुर्वन्ति यात्रिकाः। तद्र्वद्ग्धकाष्ठेन मन्थनं तत्र कारयेत्॥ तच्छेषाळाभतोऽन्येन द्ग्धशेषेण वा पुनः। हुत्वाज्यं ळोकिके वहा दग्धशेषं दहेत् तु तम्॥

चिताक वे ज्वलचिताक वे तासामरणीनामई दग्धकाष्ठेन मन्येत्। तदलामे डन्येन दग्धकाष्ठेनेत्यर्थः। आज्यहोमस्तु लौकिकपक्ष पव। अन्यकाष्ठपक्षे ऽपीति केचित्। पवं पर्णश्रादिदाहेनामिनाशे पश्चासहह-लामे मदनरले —

ब्रह्मपुराणम् ।

अथ पर्णशरे दग्धे पात्रन्यासे कते सित । गतेष्विप्तिषु तद्देहो यद्युष्वे लभते कवित् ॥ तदार्धदग्धकाष्ठं तु तदीयं नैव लभ्यते । तदा तदिश्यखण्डं तु निक्षेप्तब्यं महाजले ॥

पते चाविरोधिनः सर्वे प्रकाराः श्रौतामेरिव स्मात्तीप्नेरिप **ग्रेयाः।** विविद्यन्नसम्घानप्रकारस्त्वत्रान्योऽप्युक्तो गृह्यप्रन्थेषु ।

उरुलेखनादिना संस्कृतायां भूमौ लौकिकार्धि प्रतिष्ठाप्यायाश्चेश्य-नया एकामाज्यादुर्ति स्रुवेण जुहुयात् , व्याद्वतिहोमश्चेति । यजमाने पूर्व मृते पश्चात्पत्नीमृतावग्न्युत्पत्तिप्रकारस्तु देवयाश्चिकोदाहृतस्मृतौ—
दम्पत्योरनयोर्भध्ये पूर्व स्वामी मृतो यदि ।
नयौत्मुकं पृथक् इत्वा समारोह्यानळं तु तम् ॥
धारयेदरणिस्यं तमाप्रायणात्प्रयत्नतः ।
मृता निर्मथ्य दम्बन्या तेन पत्नी सुतादिभिः॥

नयोत्मकं=गार्ह्यपत्योत्मुकम् । पृथक् कृत्वावशिष्टाग्निमियंजमानं दहेदित्यर्थः।

अर्गिस्थम्=स्वतन्त्राराणिस्थम् । पूर्वाभिस्तस्यैव दाहात् । अत्र पक्षाः न्तरमुक्तम्— मण्डनेन ।

पत्नी चेद्विधवा भूत्वा प्रमीयेत कदाचन । तदा श्रौताग्निञ्चत्यानिर्मन्थ्येनैव द्ह्यते ॥ अन्यद्पि पक्षान्तरमुक्तम्—

ब्राह्ये ।

बाहिताम्योस्तु दम्पत्योर्यस्त्वादौ स्त्रियते यदि । तस्य देहः सपिण्डैस्तु दम्यग्व्यस्त्रिभिरमिभिः॥ पश्चान्मृतस्य देहस्तु दम्यव्यो लौकिकाम्निना।

अस्माच वचनाद्यजमानस्याप्युत्तरकालं मरणे लौकिकाग्निना दाहः प्रतीयते स त्वशक्त्या पुनर्विवाहाकरणेऽपि वा आधानाकरणे क्षेयः।

यदि पूर्व मृता पत्नी दाहायत्वाभिभिक्तिभिः। पुनदोराकियां कृत्वा पुनराधानमेव च ॥

इति तत्रैवोक्तेः।

भार्याये पूर्वमारिण्ये दश्वाञ्चीन्नन्त्यकर्मणि। पुनर्दारिक्रयां ऋत्वा पुनराधानमेव च॥

इति मन्केश्च । अथवा पुनर्विवाहाशकौ निर्मन्थ्येन पर्ली द्रम्बा श्रौतेरग्निभिर्यजमान एव दम्भव्य इत्यपि प्रकारान्तरम् । अत एव— भारद्वानः ।

निर्मन्थ्येन पर्ली दहेदिति।

अत्र निर्मन्थ्येन पत्म्या दाइश्रवणादशीनां स्थापनमेवेति गम्यते । अत एव तस्मादपत्नीकोऽप्यग्निहोत्रमाहरेदिति श्रुतिः पूर्वाशीनामे वाहरणं कार्यमिति प्रतिपादयति । न चेयं विधुरस्य स्वतन्त्राशिहोत्र-करणप्रतिपादनपरा ।

मृतायामपि भार्यायां वैदिकाग्निं न हि त्यजेत् । उपाधिनापि तत्कर्म यावज्ञीवं समाचरेत् ॥ रामोऽपि कृत्वा सौवर्णा सीतां भार्या यशस्विनीम्। ईजे यश्चैबंहुविधैः सह स्नातृभिरच्युतः॥ यो दहेदग्लिहोत्रेण स्वेन भार्या कथञ्चन। सस्त्री सम्पद्यते तेन भार्या वास्य पुमान् भवेत्॥

इति छन्दोगपरिशिष्टविरोधात् । उपिष्टिमकुशपत्न्यादिः । तत्कर्म=
बोत्तरवेदिकवर्ण्यम् । अपलीकोऽप्यसोमप इतिश्रुतेः । पवं च यदपि
दारकर्मणि यद्यशक्त आत्मार्थमग्न्ध्याधेयमित्यापस्तम्बवचनं तदपि
तत्प्रवेमग्न्याधेयं कृतं तदात्मार्थमेव न तु तदिशिभिः पत्न्या दाह इति
व्याख्येयम् । ब्राह्मणभाष्यशार्करामाण्डारतत्त्वमप्येवम् । देवयाज्ञिः
केन तु समृतिवचन मुदाहृत्य प्रकारान्तरमुक्तम् ।

पुनः परिणयाधानं न सिद्धेत मृता च सा । गाईपरयेकदेशेन दाह्या निर्मन्थ्य वा पुनः ॥

मण्डनेन तु विधुरस्याधानमप्युक्तम् । किं श्रीमात्रमविद्येषेण दग्धव्यं वैदिकाग्निभिः ॥ विवाह्या दधते यद्वाधानमेवास्ति चेद्वधूः । एकाकी वादधीताग्नीत् विवाहश्चेत्र सिद्धति ॥ नित्येष्ट्याग्रायणा वाग्निहोत्रं कर्मास्य नेतरत् ।

अत एवास्मिन्पक्षे पूर्वोदाहृतश्चितवाक्यापस्तम्बवचनयोरप्याञ्ज-स्यमिति केनित्। ततश्चायमत्र निर्गलितोऽधः। पूर्वपत्नीमरणे पत्युर्विः बाहपूर्वकमाधानमिति मुख्यः पक्षः। विवाहासम्भवे तु विधुराधानं वा निर्मन्थ्येन वा तां दग्धवाऽग्नयः स्थाप्याः। तदेकदेशेन वा तस्या दाहं कृत्वाश्चिभिरेतस्य दाहः। प्रेताधानप्रकारेण वाग्न्युत्पत्ति कृत्वैतस्य दाहो लौकिकाश्चिना वेति पक्षाः। पश्चात्पत्नीमृते तु गार्हपत्योत्मुकं समारोप्य मिथत्वा दाहो निर्मन्थ्येन वा लौकिकेन वेति पक्षत्रयम्। अत्र ज्येष्टायां विद्यमानायां यदि कनिष्ठामरणे तदापि तस्य अग्निः श्रौत एव देयः।

एवं बृत्तां सवर्णी स्त्रीं द्विजातिः पूर्वमारिणीम् । दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रेश्च धर्मवित् ॥ इति अविरोषश्रवणादाहिताग्नित्वाविरोषात् ।

यतु ।

द्वितीयां चैव यो भार्या दहेद्वैतानिकाग्निभिः। जीवन्त्यां प्रथमायां तु सुरापानसमं हि तत्॥ इति वचनम्, तदाधाने सहानधिकतविषयमिति विद्यानेश्वरः। अयं च भार्यायाः पात्रेः श्रौताग्निना दाहो स्यभिचारिण्याद्यतिरिक्तविषयः । अग्निनेव दहेद्धार्यो स्वतन्त्रां पतिता न चेत् । तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्पृथगन्तिके ॥

इति छन्देगपरिशिष्टात् । स्वतन्त्रां व्यभिचारिणीमग्निभिरेव द्हेत्। पात्राणि त्तरतः पृथक् दहेत्। पतितायास्तु नाग्निभिरणि दाह इत्यर्थः। अनाहिताम्यादेरग्निमाह्।

वृद्धयाज्ञवल्क्यः ।

आहिताग्निर्यथान्यायं दग्धव्यस्त्रिभिरग्निभिः। अनाहिताग्निरेकेन छोकिकेनापरो जनः॥

एकेन=स्मार्चाक्रिना।

कारिकापि ।

पत्नीमपि दहेदेवं भर्त्तुः पूर्वं मृता यदि । अनग्निका दहेदेवं कापालेन हविर्भुजा ॥

कतुः ।

विधुरं विधवां चैव कपालस्याग्निना दहेत् । ब्रह्मचारियती चैव दहेतुत्तपनाग्निना ॥ तुषाग्निना च दग्धन्यः कन्यका बाल एव च । अग्निवर्ण कपालं तु कृत्वा तत्र विनिक्षिपेत् ॥ कारीषादिततो यस्तु जातः स तु कपालजः ।

यतिः=कुटीचक एव । कुटीचकं तु प्रदहेत्पूरयेश्व बहुदकम् । हंसो जले तु निक्षेत्यः परहंसं प्रपूरयेत् ॥

इति वचनेन तस्यैव दाहोकेः । कन्यका=अविवाहिता । बालः=अनुः पनीतः । इदं चानुपनीतस्य लौकिकेन दहनं जातारण्यभावे । तत्सः द्वावे तु तन्मिथतेनैव । तस्याः पुत्रज्ञननोत्तरमेव पुत्रसम्बन्धिकार्यमाः आर्थे स्वशाखोकविधिना क्रियमाणाया अविशेषेण दाहार्थमप्युपादाः नात् । कलौ तु "अजार्थे तु द्विजात्रघाणां जातारणिपरित्रह"—इति वज्येषु परिगणनाव्लौकिकाश्चिनेव दाहः । अत्रोत्तपनलक्षणमुक्तम् । स्यस्यन्तरे ।

. दर्भाष्रेऽग्निं तु प्रज्वावय पुनर्दभैंस्तु संयुतः। पुनर्दभें तृतीयेऽग्निरेष उत्तपनः स्मृतः॥ कौकिके विशेषमाह।

देवलः ।

चाण्डालाग्निरमेष्याग्निः स्तकाग्निश्च कर्हिचित् । पतिताग्निश्चिताग्निश्च न शिष्टग्रहणोचितः॥ यमोऽपि ।

, यस्यानयति शुद्रोऽग्निं तृणकाष्ठं हर्वीषि च । प्रेतत्वं च सदा तस्य स चार्घमेण लिप्यते ॥

अत्र प्रेतत्विमिति अवणात् कृतोऽपि दाहोऽदाह एव । अतः पर्णशः रादिना पुनर्दाह इति केचित । अत्र यो यस्याग्निः स चितायाः पश्चिमः प्रदेशे स्थाप्यः ।

विता तु दक्षिणोत्तरायता कार्या । अथ पुत्रादिराष्ट्रस्य कुर्याद्दाहचयं महत् । तत्रोत्तानं निपात्यैनं दक्षिणाशिरसं ततः॥

इति कारयायनोक्तेः । इदं चानाहिताग्नेः, आहिताग्नेस्तु प्राक्शिरस्कत्वं वस्यते । तदा चितापि प्राक्षिधिमायता कार्या । सा तु उर्ध्वं बाहुपुरु पप्रमाणा कार्यो योग्यत्वास् । ततः प्रेतस्य वपनादि कर्त्तव्यम् । तदाह । कारयायनः ।

केशक्मश्रुनखानां लोम्नां च निक्रन्तनं कृत्वा विपुरीषं चेच्छन् के

शादि निखाय सर्पिषान्तरं चितावेनमाद्याति।

केशाः म्मूर्धजाः । रमश्रु = मुखरोम । लोम = गुह्यकस्मादिस्थमिति देवसाहिकः ।
विपुरीषमिति । उदरं पाटियत्वा पुरीषरिहतं कुर्यात् । इदं च वैकित्पकिमिः
स्याद्द इच्छिति । केशादिकं च भूमौ किचित्मदेशे गर्ते निक्षित्य विपुरीषः
करणपक्षे पाटितोदरं घृतेनाम्यज्य चितावेनमम्याद्दश्यादित्यर्थः । आः
हितामेस्तु चिताशीनामन्तरा कार्या । समे बहुलतृणेन्तराशिचिति
चिनोतीति कात्यानोक्तेः । तस्यां च कृष्णाजिनास्तरणं कृत्वा प्रेतः स्थाप्यः ।

चित्यां प्राक्त्रीवमास्तीयांजिनमुत्तरलोमकम् । तस्मिन् प्राक्तिशरसं प्रेतमुत्तानं विनिपातयेत् ॥ इति गृद्यकारिकोक्तः । अन्यच्च कारिकायामुक्तम् । विसुष्टाभिरपसलैईढाभिः कुशरज्ज्ञाभिः । वद्यो निष्कान्तिसमये छेदयेदधुनैव ताः ॥

अपसलैः अपसब्येन । विसृष्टाभिः =कृताभिः । अधुना = चितास्थापनकाले । प्रचेताः ।

> स्नानं प्रेतस्य कृत्वा तु पुष्पवस्त्रश्च पुजनम् । चितायां नीयते पश्चात् तां संस्कृत्य प्रयत्नतः ॥ नग्नदेहं दहेन्नेच किञ्चिहेयं परित्यजेत् । गोत्रजस्तं गृहीत्वेव चितामारोपयेत्तदा ॥

किषिदिति । शववस्त्रेकदेशं दमशानवास्यर्थं परित्यजेदित्यर्थः । गो-श्रजप्रहणं सहाय्यविधानार्थम् । ततः प्रेतस्य हस्ते आसं कृत्वा प्रेत- नाम्ना पिण्डदानं माषान्नजलकुम्भदानं च कार्यम् । पूर्वोदाहृतवचनः निचयात् । श्रोत्राग्नेरियम्बहृत्यमाह् । कार्यायनः ।

सप्तसु प्राणायनेषु सप्ताहरण्यकशकलान् प्रार्थात मुखे प्रथमं, दक्षिः णहरते सुद्दे सादयति घृतपूर्णं रूपयं च, उपभृतं सन्ये, उरसि धुवां, मुखे अग्निहोत्रहवणीम्, नासिकयोः सुवो, कर्णयोः प्राशित्रहरणे, शिरासे चमसं, प्रणीताप्रणयनं कपालानि चैकैकपार्श्वयोः शुर्पे उदरे पात्रीं समवदत्तधानीं वृषदाज्यवन्तीम्, शिरने शम्यामरणी वृषणयोरन्तरोः रुपं अप्रवाह्मयानि अप्रविवहरणं मृन्मयारममयान्ययस्मयानि वा ब्राह्मणाय दद्यात्।

अस्यार्थः । अप्तम्र=मुखनासिकाद्वयचक्षुर्द्वयकरणद्वयक्रपेषु । **रूपयञ्च** दक्षिणहरूत एव चकारश्रवणात्। अत्र यद्यपि जुह्वाः प्रथमसुपधानं प्रः तथापि वश्यमाणहोमस्य जुह्वेच कर्त्तन्यत्वादार्धक्रमास्रोमान्त पवोपधानं बोध्यमिति देवयाद्यिकः । गृह्यकारिकायां तु "हवण्या पितृदिः ङ्मुख" इत्यादिनाग्निहोत्रहवण्यैवात्रिमहोम उक्त इति तन्मते जुह्याः पाठ-क्रमेणवासादनमिति बोध्यम्। एवं स्पयस्यापि श्रुतौ सर्वान्त एवोपः धानाम्नानात् श्रीतक्रमस्य च स्मार्चक्रमापेक्षया पावल्याः सर्वान्त प्वो। पधानम्, घृतपूर्णस्वं तु जुह्वामेव, सिघधानात्। अत्र यनमतेऽग्निहोत्रहवः ण्या वश्यमाणो होमस्तन्मते तस्य नास्मिन् काळ उपधानम् । जुहादीनां प्राग्ड्याणामासादनमिति देवयाज्ञिकः । नासिकयोः=नासापुटयोः।स्र गः=वेष्टिको होमार्थश्चेति हो। तत्राद्यस्य सन्यायां निस,इतरस्येतरस्यां तत्राप्येष्टिकस्या <mark>ज्यप्रहणात्सर्वान्त एवे।पधानम् । प्राश्चित्रहरणे । एकं ब्रह्मभागावदानार्थ</mark> मपरं तद्विधानार्धे तत्राद्यस्य दक्षिणे कर्णे, अन्त्यस्योत्तरत्र । द्वितीयं। सूर्पं वरुणप्रघासस्थकरम्भपात्राणामिति हरिस्वामिनः। कर्कस्तु प्रतिप्रस्थाः तुविहारस्थमित्याह । न च प्रतिप्रस्थातुकर्तृकयागस्याऽऽमिक्षाद्रव्यकः त्वात्तत्र शुर्णभाव इति वाचयम् । तन्मते मेष्यर्थयवानां प्रदेयप्रकृतित्वेन तत्र सुर्पसङ्गावात् । अकृतवरुणप्रधासिकस्य तु पेष्टिकमेव ब्रिधा क्रत्वापर्धेयं छित्वैवैकमिति तैचिरीयपाठात् । यनु द्विवचनबलाव्लीकिः कप्रहणमिति वासुदेवेनोकम्। तन्न। प्रतिपत्तिस्वात् पात्रासाद्नस्य। समः वत्तधानीम्=इडापात्रीम् । पूषद्वाज्यवन्तीं=पृषद्वाज्यपूर्णाम् । समवत्तधानीः ब्रहणमुद्धरणहविष्रेहणपाद्योद्यावृत्त्यर्थम् । अतोऽनयोरन्ययञ्चपात्रवद्रुः वीरन्तरुपधानम्,अरण्योरपि प्रागत्रयोरेवासादनं पात्रान्तरवत् पादयोरः घरां प्राचीमिति वस्यमाणछन्दोगपरिशिष्टवचनेऽनाहितानि प्रति तथाः

दर्शनाच । उद्गप्रयोशित देवयाक्षिकः । ऊष्ट-सिक्धनी । यक्षपत्राणि=उकुः खलमुसलादीन्यनुकस्थानानि । उलूबलं च न्युव्जमासाद्यम् । मुसलेन सह न्युन्जमन्तद्वर्वोष्ठळूखळामिति छन्दोगपरिशिष्टात् । अत एव पात्रान्तरा-णामुत्तानता । यद्यपि चेदं प्रकरणादनाहिताग्निविषयं तथाप्याविरोधाः दाकाङ्किनस्वाचाहिनाग्नेरपि सम्बद्धते । अत्र च यञ्चपात्रस्वाविशेषाद्वः रुणप्राचासिकपश्वादिसम्बन्धिपात्राणामपि अत्रैवोपधानामिति देवयाहि-कः । तन्न । जुहूत्वाद्यविशेषेण तत्र तत्रोपधानस्य प्राप्तेः । वस्तुतो माः क्तीयागाचङ्गभूतजुह्वादीनामपि दर्शमात्रायास्तत्र तत्रासादनाष्यः प्रतिपत्तेरविलोपाय तत्र तत्रासादनस्येव युक्तत्वाच । अतो यदा प्राक्त-तकार्यकारि तेषु पात्रं तस्यैव परमन्तरेणोद्ध आसादनं नाम्यस्येति यु कम्। एवं सोमाङ्गभृतानां प्रचरण्यादीनामध्यत्रवासाहनम्। न च तत्रातिदेशाभावात् कथं प्रतिपत्तिप्राप्तिः । एतस्यानारभ्याधीतत्वेन सर्वासु प्रकृतिषु निवेशात् । याधिकास्तु दर्शपूर्णसासपात्रव्यतिरिकानां प्रतिपत्तिने भवतीत्याडुः। एवमौपासनपात्राणामपि येषां स्नुवादीनां स्थानमुक्तम्, तेषां तत्रैवासादनमन्येषां तुर्वोरन्तरेणेति श्वेयम् । अतश्च यद्देवयाश्चितेन तदरण्योरत्रैवासादनं यञ्जपात्रत्वाविशेषादित्युः कं तत्र मूळं मृग्यम् । तदासादनप्रकारश्च वश्यते । अप्स्ववहरणम्= अप्सु प्रक्षेपः । इदं च मुन्मयानां वैकाल्पिकं पूर्व शिरासि निधानस्योः कत्वात्। अयस्मयानां शासादीनां जलेऽपि प्रक्षेपः। ब्राह्मणाय वा दः द्यादिति वाशब्दश्रवणात् । एवं पात्रासादनमुक्ता दाहादिविधिमाह-स एव । अभिभिरादीपयन्ति । आहुनि जुहोति । पुत्रो स्नाताऽन्यो ब्राह्मणोऽ-स्मात्वमधिजातोसीति । आग्निमिर्गाईपत्यादिमिस्त्रिमिरेव तं यदि गाई-पत्यः पूर्व इत्यादिना श्रुतौ त्रयाणामेव दाहे करणत्वश्रुतेः, सभ्यावसः थ्ययोस्तु चितेरुतरस्यां दिशि पञ्चसु प्रक्रमेषु स्थापनं सभ्यावस्थ्याः वाहिताप्नेर्दहनकर्माणे न प्रयुज्येते चिताप्रदेशादुत्तरस्यां दिशि पञ्च-प्रक्रमानतिकम्योत्स्जतीति चाङ्गयायनोक्तः। आवस्थ्यपात्राणां तु तत्र तत्रासादनं भवत्येव। अत एव-

शाह्वशायनः।

पात्राणि तु प्रयुज्यन्ते । अत्र यद्यपि स्थानविशेषो गौकस्तथापि पूर्वोकस्थानविशेषोऽत्र बोध्यः । अत्र चादीपनात्पूर्वे बह्वीनां पूजा कार्या ।

अभ्युक्योपसमाधाय वर्हि तत्र विधानतः।
पुष्पाक्षतेश्च सम्पूज्य देवं कृष्यादसंक्षितम्॥
त्वं भूतकञ्जगद्योने! त्वं लोकपरिपालकः।

२२ वी । मि०

उक्तः संहारकस्तस्मादेनं स्वर्गे मृतं नय॥

इति क्रम्यादमभ्यव्यं शरीराहुतिमाचरेत्।

इति गव्होक्तः। पवं सम्पूज्याहवनीयादीन् गृहीरवा। "क्रस्वा सुदु
करम्" इत्यादि मन्त्रं पित्रवा चितेरादीपनं कार्यम्।

गृहीत्वा पाणिना चाप्तिं मन्त्रमेतमुदीरयेत्।

क्रस्वा सुदुष्ककरं क्रम्भे जानता वाष्यजानता।

मृत्युकालवशं प्राप्य नरं पञ्चत्वमागतम्॥

धर्माधर्मसमायुक्तं लोभमोहसमावृतम्।

दहेयं सर्वगात्राणि दिव्यालोकान् स गव्छतु॥

पवमुक्तवा ततः शीद्रं क्रत्वा चैव प्रदक्षिणम्।

जवलमानं तथा विद्वाहोतः स्थाने प्रदीपयेत्॥

चतुर्वर्णेषु संस्कार एवं भवति पुत्रकः॥

इति वाराहोकः। शाहुति जुहोतीति पुत्रो भ्राता वा यो यस्याधिकारी स इति यावत् । ब्राह्मणब्रहणं क्षत्रियवैदयकोः पुत्रभात्रोवर्युदासार्थम् । अ त्राज्यं संस्कृताह्वनियं परिस्तीर्य सुवि सुवेण सकृद् गृहीत्वाह्वनीये समिधमाधाय—

अस्मास्वमधिजातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः । तदनग्तरमसौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति मन्त्रेण जुदुयात् ।

शत्र मन्त्रेऽसावित्यत्र प्रतनाम वक्तव्यमिति देवयाइकः । इदमस्य इति त्यागः । सुगत्र जुद्धः । अनादेशं तस्या एव परिभाषितत्वात् । कारि कायां त्वासिहोत्रहवणी इत्युक्तम् । "शस्ये तु वा समित्यूर्वे हवण्या पितृति क् मुख्र" इत्यादिना । शस्ये=आहवनीये । अयं चास्मास्वमधिजातोऽसीति मन्त्रोऽनूहेनैव स्त्रियां प्रयोक्तव्य इति कर्षः । ततो जुद्धहोमपक्षे इदानीं जुह्धा आसादनम् । आप्रिहोत्रहवणीहोमपक्षे तु नस्या इदानीमासादनम् । स्त्रुवमाः साद्येत्। सौत्रपाठकमात्, तदनन्तरं श्रोतपाठः नुरोधात् स्प्यमासाद्येः त् । अस्मिन् होमे याऽऽज्यस्थाली सा मृन्मयी चेदण्य प्रश्लेतव्या नो चे दन्तरेणोशिनधानम् । प्रतिपाद्यत्वाविशेषात् । न चाहिताग्निमाग्निमिर्दहः नित्यञ्चपात्रेश्चेति तृतीयानिर्देशात्पात्राणां गुणत्वप्रतीतेनेयं प्रतिपत्तिति वाव्यम् । पात्राणां दाहे गुणत्वेऽपि दक्षिणं हस्ते जुह्मासादयतीत्यादौ द्वितीयानिर्देशेन प्राधान्यप्रतीतेरासादनं प्रतिपत्तिः, अत एव पात्राः णां नाशादौ न पात्रान्तरोत्पत्तिः । न चेवमपि पात्राणां दाहे करणत्वाः सन्नाशादौ दाहः प्रयोजकः कि न स्यादिति वाच्यम् । दाहेऽपि यश्वः पात्राणामेव करणत्वेन तस्य परप्रयुक्तद्वव्योपजीवित्वेन पुरोडाशकपाः

लवत् पात्राणामप्रयोज्यत्वात् । ततश्च स्कन्ध उदकपूर्णं कुम्मं कृत्वा तेन प्रेतपादमारभ्य चिति पिति। प्रविक्षिणां घारां दद्यात् । ततो गाढ रोदनं रोदितव्यम् । ततो गाढमेव तस्य सुस्नं भवेदिति गाव्होक्तेः । अथ स्मार्काग्नेः पूर्वोदाहृतकात्यायनवचनोत्रीतो प्रेपि दाह्मकारः सुस्न-प्रहणार्थे विशिष्योज्यते । अत्र कारिका—

अथ पुत्रादिराष्ट्रत्य कुर्याद् दारुचयं बहु ।
भूषदेशे शुची युक्ते कृत्वा चित्यादिलक्षणम् ॥
तत्रोत्तानं निपारयेनं दक्षिणाशिरसं मुखे ।
न्यस्त्वा हिरण्यं शिरासि प्रणीतं चमसं तथा ॥
शूर्षे तत्पार्श्वयोरेकं चेद् द्विधा पूर्ववन्त्यसेत् ।
अवणाकर्मसम्बन्धि द्वितीयं शूर्पमुच्यते ।
अण्डयोररणि तद्वत्मोक्षणीपात्रमादितः ॥
पात्राणि चान्तरेणोरु मृन्मयाद्यम्भसि क्षिप्रेत् ।
अथानि सञ्यजान्वको दद्यात् दक्षिणतः शनैः ॥
पूर्ववज्जुहुयाद्वह्यौ समिद्वर्ज स्ववण सः ।
दक्षिणायां स्रुवं दद्यात्रासि स्मर्थं दक्षिणे करे ।
समिन्धीयात्ततो वहि शेषं स्यादाहितान्वित् ॥

अत्र मुखमात्रे हिरण्यानिधानम् । तिल्ञान् दर्भान् विकीर्याय मुखे स्वर्णे विनिक्षिपेत् । इति गारुडोक्तेः ।

अन्ये तु पतस्य वचनस्य प्रकरणान्मुमूर्षुविषयत्वातसूत्रोकः सप्त-स्विप छिद्रेषु हिरण्यनिक्षेपः कार्ये इत्याहुः।

प्रोक्षणीपात्रमादितः=प्रोक्षणीपात्रमारभ्येत्यर्थः । तेन प्रोक्षण्यादीना पात्राणामन्तरेणोक्षानिक्षेप एव । न च तस्या आग्निहोत्रहवणीस्थानापत्र-त्वान्मुख एव निक्षणे युक्तः "मुखेऽग्निहोत्रहवणीम्" दृश्यनेनाग्निहोत्रः होमकरणत्वकपयेगगार्थविशिष्ठाया एव मुखे निक्षेप एव प्रतीतेः । अन्तरेणोक्दत्यस्यैवायं विषयः अत एवारणीनिक्षेपोत्तरं प्रोक्षणीः पात्रनिक्षेपः । अग्निदानं चाग्निप्जादि कृत्वा कार्यं स्मृश्युक्तानां पदा-र्थानामत्रापि प्रवृत्तेस्तुत्यस्थात् । सुवस्य सन्यायां निक्ष निधानं कोचि-दिक्खन्ति । इति कारमायनीयानां दाहाल्यसंस्कारविषिः ।

अथाश्वलायनानाम् ।

तत्राइवकायनः ।

आहितान्निश्चेदुपतपेत्प्राच्यामुदीच्यामपराजितायां वा दिश्युद्ध-

स्येत्। अगदः सोमेन पशुनेष्ट्येष्ट्रावस्येवनिष्ट्रावा, संस्थिते भूमिमार्गं खान येत :दक्षिणपूर्वस्यां दक्षिणापरस्यां वा, दक्षिणाप्रवर्णं प्राग्दक्षिणाप्रवर्ण वा प्रस्यग्दक्षिणाप्रवणमित्येके । यावानुद्वाहुकः पुरुषस्तावदायामम्। व्याममात्रं तिर्थग्वितस्तिमवीक् अभितः आकार्यं रमशानम् । बहुलीयः धिकं कण्टिकक्षीरिणस्तु यथोकं पुरस्तात्। यत्र सर्वत्र अपः प्रध्वंसरम्। पतदादहनस्य लक्षणं दमशानस्य, केशश्मश्रुलोमनखानीत्युक्तं पुरस्तात्। द्विगुल्फं वर्हिराज्यं च। द्धन्यत्र सर्विरानयन्ति एतत्वित्रयं पृषदाज्यम्। अथैना दिशमग्नीत्रयन्ति यद्यपात्राणि च अन्वञ्चं प्रेतमयुजोऽमिथुनाः प्रवः यसः। पीठचक्रेण गोयुक्तेनेत्येके। अनुस्तरणीं गामजां नैकवर्णी कृष्णामेके। सब्ये बाही बध्वानुसङ्कालयन्ति । अन्वञ्चोऽमात्या अधोनिवीताः प्रवृ चिश्विका स्येष्ठप्रथमाः कनिष्ठजघन्याः । प्राप्यैवस्मूमिसागं गर्चोदकोन श्वमीशास्त्रया त्रिः प्रसन्यमायतनं परिवजन् प्रोक्षत्यपेतवीतविचसर्पतात इति। दक्षिणपूर्व उद्भातानत आहवनीयं निद्धाति । उत्तरपश्चिमे गाईपत्थं दक्षिणपश्चिमे दक्षिणमधैनमन्तर्वेदीध्मचिति चिनोति यो जानाति तस्मि-म् वर्हिरास्तीर्यं कृष्णाजिनं चोत्तरलोम तस्मिन् प्रेतं संवेशयन्ति उत्तरे ण गाईप्रयं हत्वाह्वनियमिमुखशिरसम्। उत्तरतः पत्नीम्। धनुश्च क्षत्रियाय । तामुखापयेद्वेवरः पतिस्थानीयः अन्तेवासी जरहासी वोदीर्घं नार्यभिजीवलोकमिति । कर्त्ता वृषले जपेत् । धनुईस्तादाददाः नो मृतस्येति घनुरुक्तं वृषलेऽधिरयं कृत्वा सञ्चितिमचित्वा संशीर्यानुप्रहः रेत्। अथैतानि पात्राणि योजयेद्। दक्षिणे हस्ते जुहूं सब्य उपभृतं दक्षिः णपाइवें स्फर्ध सब्येऽग्निहोत्रहवणीमुरसि घुवां शिरसि कपाळानि दत्सु प्राक्णो नासिकयोः सुवौ भित्वा चैकम् । कर्णयोः प्राधित्रहरणे, भित्वा चैकमुद्दे पात्री समयत्त्रधानं च चमसं, उपस्थे शम्यामरणीमुर्वी-रुखलमुसले जङ्घवोः पादयोः शुर्वे मित्वा चैकम्। आलेचनवन्ति पृषदास्य पृरयम्ति । अमापुत्रो दृषदुपळे कुर्वीत छौदायसं कौलालः मनुस्तरण्या चपामुत्खिद्य शिरोमुलं प्रच्छाद्येत् अग्नेवर्मपरिगोभिद्यीः यस्वेति । वृक्काबुद्धृत्य पाण्योराद्याति । अतिद्वसारमेयौ द्वानाः विति दक्षिणे दक्षिणं सब्ये सब्यं हृद्ये हृद्यं विख्यी चैके बुक्कापचार इत्येके। सर्वो यथाङ्गं विनिक्षिष्य चर्मणा प्रञ्लाद्येममग्ने चमसं माविजिः हर इति प्रणीताप्रणयनमञ्जमन्त्रयते । सन्यं जान्वाच्य दक्षिणाग्नावा-क्याहुतीर्ज्ञहुयादग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, (१)लोकाय स्वाहा, अनु मतये स्वाहा इति पञ्चमीमुरसी प्रेतस्यास्माहै त्वमजायथा अयं त्वदः

<sup>(</sup> १ ) कामाय स्वाहा इत्यावक्षीपुस्तके पाठः

धिजायतामस्रो स्वर्गाय छोकाय स्वाहेति वेष्यति युगपदानीम् प्रस्वाः स्वयतेति तं दह्यमानमनुमन्त्रयते वेहि पथिभिः पृथ्वेभिरिति समानमुः चरपुरस्तादाहवनीयस्य जानुमात्रं गर्त्तं स्नात्वाद्भिः पुरियक्षाऽवकां शीः

पालमित्यवधापयेत्।

अस्यार्थः। उपत्रेत्।व्याधिभिरिति शेषः। अपराजितायाम्=ऐशान्याम्। उदवस्येत्=मुमुर्छुरेव प्राप्ताद्वदिर्गच्छेदित्यर्थः। यदि अगदो रोगरहितः स्यात् तदा सोमादिभिरिष्टा अनिष्ठा वा प्रामं प्रविशेत् । सोमोऽत्र ज्योः तिष्टोमः। पशुर्निकढः । प्रकृतित्वात् । इष्टिराग्निदैवत्यैवेति वृत्तिकत् । अथ यदि संस्थितो सृतस्तदाग्नेय्यां नैर्ऋत्यां वा भूपदेशं खानयेत । दाक्षिणाः प्रवणमाग्नेगीप्रवणं वेत्यर्थः। अर्वाक्अधस्तः । इमज्ञानं दहनदेशोऽस्थिः सञ्जयनदेशश्चेति द्विविधम् । तदुभयमपि अभित आकाशं गृह्याद्यावः रणशुन्यमित्यर्थः । कण्टकी श्रीरिणी उद्वासयेदिति शेषः । पुरस्ताद्वास्तु <mark>परीक्षायाम् । प्रध्वंसेरन्=गच्छेरन् । पतदादहनाख्यस्यैव इमशानस्य सक्षणं</mark> वास्थिसञ्जयनाख्यस्य।केशसमञ्जलोमनखानीति यन्पुरस्तात्वष्ठे(१) उक्तं तिद्दापि कुर्यादित्यर्थः । तत्र चैवमुकं संस्थिते तीर्धेन निर्दृत्यावभृते प्रेर तालङ्काराच् कुर्वन्ति केशदमश्रुलोमनखानि वापयन्ति नलदेनानु।लिम्पन्ति नळदमाला प्रतिमुञ्जन्ति निष्पुरीषमेके कृत्वा पृषदाज्यं पूरयन्ति । अहतः स्यवाससः पाद्यतः पाद्मात्रमवन्छिद्य प्रोणुवन्ति प्रत्यक्द्शेनाविःपादः मवच्छेदं मेतस्य पुत्रा अमाक्कवीरित्रिति । पाद्यतः मूळे । पादमात्रं चतुर्थीः शमात्रम् । अविच्छिच छित्वा प्राक्शिरसं प्रेतं शायित्वा वाससोऽप्रं यथा पादपर्यन्तं भवेत्रथा छादयेत् । अवच्छेदं=छिन्नवस्त्रम् । पुत्रा अमाकुवीरन्= संगुद्धीयुरित्वर्थः । द्विगुरुकं प्रभूतम् । उपकरपयेदिति शेषः । एतदिति । पतत् त्रेतकार्याधिमित्यर्थः । अमिश्रनास्त्रियः पुरुषाश्च न मिश्रा इत्वर्धः । पीठचकेण शकटादिना । अमालाः=बान्धवाः । अघोनिवीताः=अनुपरिकृतः वाससः । गर्तोदकेनेति । खातखननकाळे उत्तरपुरस्तादाहवनीयस्य जातुर मात्रं गर्त्तं खाःवा तत्रापो निषिच्यावका शीपाळं चावधापयतउदकेनेति वितृहत् । क्तोंदक्षेनेति पाठे तु कर्त्तां उदकेनेति च्छेदः । अत्राचारात्प्रधमं कः र्चा बीर्ष्वदेहिकं करिष्य इति सङ्कल्प्योपसर्प मातरमिति मन्त्रेण भूमिमनु-मन्त्रय दिविजाता अजातेति मन्त्रेण तां प्रोक्ष्य पश्चाच्छमीशाखादिनाऽऽयः तनप्रोक्षणं कुर्यादिति सम्प्रदायविदः । प्रसन्यम्=अप्रदाक्षणम् । त्रिर्मन्त्रावृ-चिः। अत्र यमाय दहनपतये चांब्लिखामीत्यादिभिक्तिभर्मन्त्रैः शलाकया रेखात्रयमुद्धिखेत्, शति केचित्। दक्षिणपूर्वे उद्धतान्तेऽनुद्धतखातसः

<sup>(</sup> १ ) आर्वकायनश्रीत्रसूत्रस्य षष्टाध्याये ।

मीपे आह्वनीयं निद्धाति । अथैनमन्तर्वेदीति । अत्राथशब्दबलादनुमः न्त्रणस्याम्रे दर्शनाबाहिमन्काले चमलेन प्रणीताप्रणयनं कार्यमिति वितिश्च खाते हिरण्यशकलं निधाय तिलानधकीर्य कार्या। यो जानातीति कर्त्तुरानियमार्थम्। तस्मिन् वर्हिरास्तीर्येत्यादि तु कर्त्तेव कुर्यात् । काप्रत्ययस्य पूर्वकाळतामात्रपरत्वात् । उत्तरत इति प्रेतस्योः त्तरतश्चितावेव पत्नीं संवेशयान्ति शाययन्ति । क्षत्रियस्य विशेषमाह । धनुश्चेति चकारात्पत्नीमपि। पतिस्थानीय इति हेतुगर्भे विशेषणम्। पतिस्थानीयत्वादित्यर्थः । अन्तेवासी=शिष्यः । जरहासी=बहुकालं कृतद्। स्यः। स वा तां पत्नीमुत्थापयेदित्यनुषङ्गः। वृषले जरहासे उत्थापयितरि स्राति कर्ता मन्त्रं जपेत्। अर्थादन्यपक्षे उत्थापियतैव जपेत्। धनुष उरथापने मन्त्रमाह । घतुईस्तादित्यादिना । वृषले उक्तं यत्तस्य न मन्त्रज्ञप इति। संचितिं=प्रेतोपरिचिति अचित्वा अक्तत्वा प्रागिति यावत् । तद्धनुः रधिज्यमुपरिज्यं प्रेतस्योत्तरतः स्थापयेत्। अथैतानीति । अत्राथशब्दः शाः खान्तरोक्तकमाँपसंप्रदार्थः। तेन मुख नासिकाद्वयेऽक्षिद्वये कर्णद्वये च हिरण्यशकलप्रक्षेपः । प्रेतशरीरे घृताक्ततिलप्रक्षेपः कार्य इति वृत्तिकृत् । पतानि=प्राक्ततानि।प्राक्षतानामेवाऽऽधानकालोत्पन्नानां सर्वकर्मशेषत्वे नसमाप्ते प्येकस्मिन् कर्मण्युत्तरकर्मार्थे स्थापितत्वात् वैक्वतानां तु तत्त-त्काले स्वीकृतानां तत्तरकर्मापवर्गेऽपवृक्तत्वेनास्थापितत्वात् । न च प्रतिपत्तेर्घारणप्रयोजकत्वस्येष्टत्वात्प्रतिपत्यनुरोचेनैव वैकृतानि स्थाप्यः न्तामिति वाच्यम् । सत्यपि प्रतिपत्तेर्धारणप्रयोजकत्वे प्रकृते परप्रयुक्त-धारणीपजीविस्वेन धारणप्रयोजकत्वाभावात् । अत प्रवावघातकाली-नतुषोपवापस्य कपालधारणप्रयोजकत्वमुक्तं तन्त्ररत्ने । अत एव विकृतिः मध्ये मरणे तेषामि योजनं भवत्येवाविशेषादिति वृत्तिकृद्गुसारिणः। अन्ये तुचेक्कतानामपि न विक्रस्यपवर्गे अपवर्गः । प्रयोगान्तरार्थे स्थापः

अन्य तु चक्रतानामापना वक्रत्यपव ग अपवाः । प्रयागान्तराथ स्थाप् गस्याव स्थाप् । अथ तत्रान्यानि प्रही प्यन्ते। तदा प्राक्ठते प्विप समान्तम् । अथ प्रतिपत्ति बळादेव ळाघवात्तानि स्थाप्यरेन् तदा वेळतानामिष आति देशिक प्रतिपत्ति बळात्स्थाप्यत्वेन भवत्येव योजनिमत्याहुः । तत्र । न हि वयं प्रतिपत्ति विधिवळात्प्राकृतानां स्थापनामिति बूमः । किन्तु स्वतन्त्रकाळोत्पत्तेः । अत प्रवाधानमङ्गमिति क्रत्वाचिन्तायां नाधानं प्रतिकर्मभेदेना तुष्ठेयं स्वतन्त्रकाळत्वादित्युक्तं तृतीये । तस्माद्यथोक्ते दक्षिणे हस्ते जुहूं योजयेदिति स्वत्र सम्बद्यते । दख्य दन्तेषु प्राव्णः । इदं च स्रोममध्ये मरणे। अन्यथा तु तेषामवभृथनयनप्रतिपत्तेषक्तः । स्वाविति द्विच चनं विक्रत्विमप्रायम् । पात्राः ।

दारुपात्रीम् , समवत्तधानं वमस इडापात्रीम् । येषां तु पात्राणि योजवेः दिति सामान्याविधिनैव योजनस्य विदितत्वादानियतदेशमनियतकालं च योजनं क्षेयम् । आंसचनवन्ति=बिल्ठवन्ति । अमापुत्रहति । अमाकुर्वी-तेत्यन्वयः, आत्मन उपयोगार्थे गृह्णीयादित्यर्थः । लौहायसं=लौहः विकारं द्यासादि । कौललं=मृनमयादि तद्षि पुत्रो गृह्वीवादित्यर्थः। "गौरनुस्तरणी प्रोक्ता न पक्षो Sयं कली भवे"दिति वचनेन कळौ अनुस्तरणीपक्षस्य निषिद्धत्वादथ यदानुस्तरणी नास्ति तदा सक्तुहवीं वि तःस्थाने न तद्यावे सक्त्वादेविहित्रवात्सक्तुपिण्डा एव तत्र्थाने देयाः। तत्र द्वौ पिण्डौ कृत्वा अतिद्वसारमेयाचितमन्त्रे ण पाण्योरादध्यात् । इत्येकः पक्षः। अथवा अपूराकृतिसक्तुापेण्डं कृत्वा ललाटे मुखे चान्नेवेमीत मन्त्रं सकृत पहिल्वा द्यात्। ततः पिण्डद्वयं क्रस्वा "अतिद्रव" हित मन्त्रं सक्तदेव पाठत्वा पाण्योर्द्यात्। तथा हृदयाकारं सक्तु पिण्डं कृत्व। इदये तूर्ग्णां दधात्। ततो अन्येऽः पि तत्तदङ्गसदशाः पिण्डास्तत्तदङ्गे देया इत्यपरपक्षः। अत्र विण्डानां पृषदाज्येनाभिघारणं केचिदिङ्छन्ति। अनयोश्च शक्त्यनुरोधेन ब्यवस्था प्रणीताप्रणयनपूर्वे विद्वितमाज्याद्वातिषचनं तन्त्रानवृत्यर्थामिति वृतिः इत । तेन प्रेतोपासनं करिष्य इति संक**्ष्य समि**हूयमादाय अ<mark>ग्नि काम</mark>ं ळोकमनुमतिम् । एताः प्रधानदेवता एवाग्नावाज्यद्रव्येण प्रेतं प्रेतस्यो रसि आज्येन यक्षे इति सङ्करूच्य ज्याह तिभिः समिष्ठ्यं हुत्वा चितिसाहिता-वनीत् परिस्तीर्थ पर्युक्ष्य तूर्णीमाज्यं संस्कृत्य स्नुवं संमृज्य प्राचीनावीति स्रुवेण होमं कुर्यादित्येवेति सम्प्रदायविदः । उद्देशत्यागस्तु यथालिङ्गं पञ्चम्याः प्रेतायेति त्यागः । पञ्चम्या पृषदास्येन होम इति केचित् । सुवे। इतान्य इति वृत्तिकृत्। असावितिस्थाने प्रेतस्य नाम गृह्णीयात्। अत्र व्रतस्योरासि होमविधानादर्थात्पूर्व होमं कृत्वा पश्चातस्वतिषण्डदानं कार्यमित्यपि केचित्। प्रेहि पार्थिभः पूर्व्यभिरिति समानामिति समानं प्रागुक्तेनानुद्रवणेन । अनुद्रवणे हि पताश्चतुर्विशातिर्ऋचो विहितास्ता अत्रापि ज्ञेया इत्यर्थः । गर्भोदककरणं त्वर्थात्पूर्वे ज्ञेयम् ।

अधास्वलायनानाहिताग्नेदीहप्रकारः कव्यते ।

तत्र वृत्तिकृत्।

तित्र त्वनाहिताम्यादेविंशेषो वश्यतेऽधुना । विगुल्फं बर्हिराज्यं चत्येवमन्तं समं भवेत् ॥ नास्यानुस्तरणी कार्या पात्राणां योजनं तथा । पृषदास्यं तथाचार्थोदिति गृह्यविदां मतम् ॥

तां दिशं तु नयेदार्गन प्रेतं चापि ततः परम् । अयुजो मधुना बृद्धाः पे ठचकंण वा भवेत ॥ प्रेतस्य स्वृष्ठतोऽमात्या ईयुः पूर्ववदेव च। भृमिमागं ततः प्राप्य कर्त्ता प्राक्षिति पूर्ववत् । उद्धतानते निधेयोऽभिर्देशे तुत्तरपश्चिमे । तथा शास्त्रान्तरे दृष्टाः प्रणीताः प्रणयेसतः । खाते हिरण्यशकलं तिलांश्चापि विनिक्षिपेत । तन्त्रं नेतिपुरैवाक्तमिष्मा चेत्यादि पूर्ववत् । यत्तूपस्थानपर्यन्त धनुरंतप्रथापि वा। ततो हिरण्यशकलैः छिडाण्यपि वधाति वै। घत्रसिकास्तिलांश्चापि किरेश्वेतकलेवरे । अधेममग्ने चमसं पूर्णपात्रानुमन्त्रणम् । सब्यं जातु निपात्याथ चतस्रोऽग्नी जुहोति वै। तथाभूतश्च जुहुयारपञ्चमी हृदये ततः। ततः प्रज्वालयेदरिन प्रैषो नात्र भवेदिति । तं दह्यमानामित्यादि सर्वे पूर्ववदेव तु । अस्थिसंचयनाद्यस्तु सर्वसाम्यान कथ्यते।

अत्र पात्रचयनाभावो नानाहिताग्नेः पात्र वयो विद्यत हाजि बौधायन वचनाज्ञ्जेय हति बृत्तिकृत् । वृषदाज्यं तथाचार्थादित्यत्र भवतीति रोषः । तथाभृत हति सब्यं जानु निपात्येत्यर्थः ।

अथ छन्दोगानां पात्रसंचयाविशेष उच्यते ।

तत्र तस्मूत्रम् ।

मध्ये देवयजनस्य चितां चितुयुः पश्चाद्वाईपरयमुपद्दध्यः । पुरस्ताः दाहवनीयंतं दक्षिणाशिरसं चितावाहितं यञ्चपात्रः करपयेत् । शिरसि कपालानि युञ्ज्यात् । सप्तधान्यं च चमसं ललाटे प्राशित्रहरणं नासिः कयोः स्त्रुवौ आस्ये हिरण्यमवधायानुस्तरणिक्यागोर्मुखं वपया प्रच्छाद्य तत्राग्निहोत्रहवणी तिरश्ची दक्षिणे पाणौ जुहू मुदेर पात्रीं उपस्थे क्रः ज्ञाजिनं अन्तरेण सक्यीशम्य। हषदुपलं यद्दव नादेक्षामो दक्षिणस्योः पस्य दक्षिणत उल्लूबलमनुसस्यं मुसलं पादयोः सुपं सर्वाण्युत्तानानि पृषदाज्यवन्ति क्रत्वा सर्वेम्योऽग्निभ्य उल्लुपराजीस्त्रुणुः । यथास्मिक्षः समवेष्यन्तीति क्ल्प्तस्य यञ्चपरात्रेषु । यथास्मिक्षः समवेष्यन्तीति क्ल्प्तस्य प्रवाणाने प्रवाण्यन्ति क्ल्प्तस्य प्रवाणाने प्रवाण्यन्ति क्ल्प्तस्य प्रवाणाने प्रवाणाने समवेष्यन्तीति क्ल्प्तस्य प्रवाणाने प्रवाणाने समवेष्यन्तीति क्ल्प्तस्य प्रवाणाने प्रवाणि स्त्राप्ति प्रवाणि स्त्रिक्षः स्त्रिपर्वाणे स्त्रिक्षः स्त्रिपर्वाणे स्त्रिक्षः स्त्रिपर्वाणे स्त्रिक्षः स्तरेण ।

यद्य नादेक्ष्याम इति । यन्नादिश्यते विश्विष्य नोपदिश्यते यथा अरण्यादि तद्व्यत्रैय स्थापयेदिश्यर्थः । जनस्य कटिसन्निकृष्टजधनप्रदेश्यस्य । नाके सुपर्णामिति साम त्रिः पठेत् । अथ छन्दोगानाहिताः निर्विशेष उच्चते ।

**छ**भ्दोगपरिशिष्टे ।

अथ पुत्राविराष्ट्रत्य कुर्याद् दाक्चयं महत्।
भूतदेशे शुन्नो युक्ते पद्मादित्यादिलक्षणे।
तत्रोत्तानं निपारयैनं दक्षिणाशिरसं मुखे।
आज्यपूर्णां कुन्नं दचाहक्षिणाग्नां निस सुनम्।
पादयोरधरां प्राचीमरणीमुरसीनरामः।
पादवयोः शुर्पचमसे सम्यदक्षिणयोः कमात्।
मुसलेन सह न्युन्तमन्तरोवींकलुकलम्।
चात्रोविलिकमत्रैवाद्यनश्चनयनो विभीः।
अपसन्येन कृत्वा तु वाग्यतः पितृदिङ्गुसः।
अथाग्निं सम्यतान्वक्तो दचाहक्षिणतः श्चैः।
अस्मात्वमधिजासोऽसि त्वद्यं जायतां पुनः॥
असी स्वर्णाय लोकाय स्वाहेति यञ्चवदीरयन्।
प्रवं गृहपतिर्दग्धः सर्वे तरित दुष्कृतम्॥

चात्रोविलीकं=पात्रविशेषः। अनाहिताग्निस्त्रोविषये विशेषस्तेनैवोकः।

अनयेवावृता नारी दग्धन्या या न्यवस्थिता। अग्निप्रदानमन्त्रोऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः॥ अथ सर्वसाधारण्येन निर्ग्नेविरोष उच्यते। तत्र-गृद्यकारिका।

एवमेवागृहीताक्षः प्रेतस्य विधिरिष्यते । तत्र तृष्णीं भवेत्सर्वे पात्रविन्यासमन्तरा ।

केचित्तु-इदं तूर्णीविधानं कात्यायनविषयम् । अन्येषां तु समन्त्रः कमेवेत्याद्वः । अन्योऽपि विशेषस्तत्रैव ।

> सगोत्रजैर्गृहात्वा तु चितामारोप्यते शवः। अधोमुखो दक्षिणादिक्चरणस्तु पुमानिति॥ उत्तानदेहा नारी च सपिण्डैरपि बन्धुभिः। अथ सृतिकादिमरणे।

मिताक्षराय।म्— स्मृतिः।

स्तिकायां मृतायां तु कथं कुर्वन्ति याश्विकाः। २३ वी० मि० कुम्मे सिलिलमादाय पञ्चगव्यं क्षिपेत्रतः ॥ पुण्यामिरिभमन्त्रयापो वाचा गुद्धि लभेन्नरः । तेनैव स्नापयित्वा तु दाहं कुर्याद्यथाविधि ॥ यह्यकारिकायाम् ।

स्तिकामरणे प्राप्ते सर्वोषध्य तुलेपनम् । अस्तकी तु संस्पृष्टा शुर्पाणां तु दातं क्षिपेत् ॥ स्मृत्यन्तरे ।

उद्देश स्तिका वापि मृता स्याद्यदि तां तदा।
याशौचे स्वनितकान्ते दाहयेदन्तरा यदि ॥
उद्धृतेन तु तोयेन स्नापियत्वा तु मन्त्रतः।
यापोहिष्ठति तिस्रिभिद्दिरण्यवर्णाश्चतस्यभिः॥
प्रमानानुवाकेन यदन्तीति च सप्तिभिः॥
ततो यश्चपवित्रेण(१) गोमूत्रेणाथ च द्विजाः।
स्वापित्वान्यवसनेनाव्छाच दावधर्मतः॥
दाहादिकं ततः कुर्यात् प्रजापतिवचो यथा।
रजस्वछाविषये मिताक्षरायाम्—

स्मृतिः ।

पश्चिमः स्नापयित्वा तु गब्यैः प्रेतां रजस्वलाम् । चस्त्राग्तरावृतां कृत्वा दाहयद्विधिपूर्वकम् ॥ रजस्वलायाः प्रेतायाः संस्कारादीनि नाचरेत् । जर्ध्व त्रिरात्रात्स्नातां तां श्रवधर्मेण दाहयेत् ॥ गर्मिणी मरणे ।

शै।नकः ।

गर्भिणीमरणे प्राप्ते गोमुत्रेण जलैः सह ।

थापोहिष्ठादिभिर्मस्त्रैः प्रोध्य कर्ता समाभितः ॥

प्रेतं इमशाने नीत्वाथोरिलक्य सन्योदरं ततः ।

पुत्रमाद्य जीवश्चेत स्तनं दत्वा सुताय तु ॥

यस्ते स्तनः शशय रत्युचा ग्रामे निधाय च ।

उदरं चावणं कत्वा पृषदाज्येन पूर्य च ॥

मुद्धस्मकुशगोमुत्रैरापोहिष्ठादिभिन्तिभिः ।

स्नाप्य चाच्छाच वास्नोभिः शवधर्मेण दाहयेत् ॥

पडशीतिमते गशनि ।

<sup>(</sup> १ ) यज्ञपित्रम्=थापो अस्मानिति विज्ञानेश्वरः ।

गिर्मण्यां मृतायां दक्षिणाशिरसं निधाय तस्या नामिरन्ध्रात्सन्यः मुद्दं चतुरङ्कुळ "हिरण्यगर्भः समवर्चत" इति छित्वा गर्भश्रेद्धाः णस्तं प्रक्षाव्य निखनेत्, स् यदि जीवन् "जीव त्वं मम पुत्रक" इत्युः कत्वा क्षेत्रियत्वेति पञ्चभिः स्नापित्वा हिरण्यमन्तर्धाय भूमौ निधाय व्याद्वतिभिर्मिमन्त्र्य यस्ते स्तनः शश्य इति स्तनं पायपित्वा शिशुं प्रामं प्रापयेद्वर्भवछेदस्थळे शतायुधेति पञ्चाद्वतीर्द्धत्वा प्राणाय स्वाद्वा, पृष्णे स्वाहेत्यनुवाकाभ्या व्याहृत्या चाज्यं हुत्वाभिन्नसूत्रेण सङ्ग्रथ्य शृतेनानुः छिप्य ब्राह्मणाय तिलान् गां भूमिं सुवर्णे द्यात्। अथ यथोक्तेन कल्पेन दहेत्। अत्र च "सगर्भदहने तस्या वर्णजं वधपातकम् "द्द्यादिवचन् नेषु वधपदश्रवणात्प्राणवियोगस्यैव च वधत्वात्प्राणसंक्रमणोत्तरमेवायं विधिनं प्रथमादिमासेषु इति केवित् ।

अथ सहगमनानुगमनप्रकारः ।

तत्र—

. अथान्वारोहणं स्त्रीणामात्मनो भर्त्तुरेव च । सर्वपापक्षयकरं निरयोत्तारणाय च ॥ धनेकस्वर्गफळदं मुक्तिदं च तथैव च । जन्मान्तरे च सौभाग्यं धनधान्यविवृद्धिदम् ॥

अन्यारोहणं द्विविधं सहगमनमनुगमनं चेति । तत्र भर्तृसंस्कारकः वितारोहणं सहगमनं तद्भित्रचितारोहणमनुगमनं तस्य द्विविधस्याः विदं फलम् । अत्र च सर्वेषां स्वगंपुत्रादीनामेकस्मृत्युपात्तानामेकस्मिः द्व्यागेऽप्युत्पत्तिः । लाघवेनानेकेषु स्वगंपुत्रादिष्वेकस्यैव कामशब्द्स्य कल्पनेन फलभेदामावात् । अत पव नायं योगसिद्धाधिकरणस्य विषयः ।

स्मृत्यन्तरोपाचानि तु कामशन्दभेदाङ्किषानि फलानीति न तेषामेकः स्मिन् प्रयोगे उत्पत्तिः । अत्राचाराद्धारिद्राकुङ्कुमाञ्जनादियुतशुर्पाणि

सुवासिनीभ्यो दचात्। तत्र--

त्यः । लक्ष्मीनारायणो देवो बलसत्त्वगुणाश्रयः । गाढं सत्त्वं च मे देयाद्वायणैः(१) परितोषितः ॥ स्रोपस्कराणि शुर्पाणि वायणैः संयुतानि च । लक्ष्मीनारायणप्रीत्ये सत्त्वकामा ददाम्यहम् ।

अविमक्त्यमुक्तम्।

<sup>(</sup> १ ) बाणकैरिति निर्णयसिन्धौ पाठः।

स्मृत्यन्तरे ।

अग्नेः समीपमागस्य पञ्चरत्नानि पञ्चवान् । नीलाञ्जनं तथा वध्वा मुखे मुकाफलं न्यसेत् ॥ ततोऽभित्रार्थनं कुर्यान्मन्त्रेणानेन निश्चितम् । स्वाहासंश्लेषनिर्विद्यनसर्वगोत्र हुताद्यन ॥ स्वर्गमागेप्रदानेन नय मां पत्युरन्तिकम् ।

तत आचाराद्यनावाज्येनाग्नय तेजोधिपतये, विष्णवे सत्वाधि पतये, कालाय धर्माधिपतये, पृथिव्ये लोकाधिष्ठत्रये, अद्भयो रसा-धिष्ठात्रीभ्वः, वायवे बलाधिपतये, आकाशाय सर्वाधिपतये, कालाय धर्माधिष्ठात्रे, अद्भयः सर्वसाक्षिणीभ्यः, ब्रह्मणो वेदाधिपतये, रुद्राय रमशाविष्ठात्रे, अद्भयः सर्वसाक्षिणीभ्यः, ब्रह्मणो वेदाधिपतये, रुद्राय रमशाविष्ठतये च हुत्वाग्नी प्रदक्षिणीकृत्य दबदुपले सम्पूज्य पुष्पाः अलि गृहीत्वाग्नि प्रार्थवेत्।

स्वमग्ने सर्वभूतानामन्तश्चरासि साक्षिवत् ।
स्वमेव देव जानीषे न विदुर्यानि मानुषाः ॥
अनुगच्छामि भर्तारं वैधव्यभयपीढिता ।
स स्वं मार्गप्रदानेन नय मां भर्तुरन्तिकम् ॥
मन्त्रमुच्चार्य शनकैः प्रविशेच्च हुताशनम् ।
अक्षिराः ।

मृते भर्तिरे या नारी समारोहेद् हुताश्चनम् । सारुभ्यती समाचारा स्वर्गळोके महीयते ॥ यस्विहराः ।

या स्रो ब्राह्मणजातीया मृतं पतिमनुवजेत् ।

सा स्वर्गमारमघातेन नात्मानं न पार्ति नयेत् ॥ यस्य व्याव्रपात्।

न मिथेत समं भन्नी ब्राह्मणी शोककर्षिता। न ब्रह्मगतिमाप्नोति मरणादात्मशातिनी॥ इति। तत्पृथक्वित्यारोहणविषयम्।

पृथक्विति समारुद्य न विष्रा गन्तुमईति॥ अन्यासां चैव नारीणां स्त्रीधर्मोऽयं परं स्मृतः।

स्युशनसोकेः । अतश्च पृथक् चितिः श्रित्रयादिपरा । अत्र केचित् श्च-ष्रिणदेः पृथक् चितिरेवेत्याद्यः । तन्न । अन्यासां चैवेत्यनेन तासामेवायं धर्म इत्यवधारणप्रतीतर्धर्मान्तरस्याप्रतिषेधात् । अन्यथा हि तासामयः मेव धर्म इत्यवधारणापितः । तस्मात्क्षत्रियादेः पृथक्वितिरपृथक्विः तिद्वेति सिद्धम् । पृथक्वितिविधिश्च- त्राह्ये ।

देशान्तरमृते पत्यौ साध्वी तत्पादुकाद्वयम् । निधायोरासि संशुद्धा प्रविशेष्ट्रजातवेदसम् ॥ अत्र पादुकाद्वयामावेऽप्यनुगमनं भवत्येवेति केचित् ।

यरवत्र केचिद् ब्राह्मण्या मरणनिषेधकान्यक्षिरसादिवचनानि तानि प्रायिश्चित्तार्थमृतेन पतितावस्थायां वा मृतेन सह मरणनिषेधपराणीः त्याद्यः। तन्न । पतितादीनां दाहाद्यभावेनैव सहगमनाप्राप्तेनिषेधवैयः ध्यापत्तेः। क्षत्रियादीनां पतितादिना सहगमनप्राप्तेः ब्राह्मणीग्रहणवैः यथ्यापत्तेश्च ।

यत्तु—

ब्रह्मध्ने। वा कृतध्नो वा मित्रध्नो वा भवेत्पतिः ! पुनात्याविधवा नारी तमादाय मृता तु या ॥

इति हारीतीयं पतितादिनापि सहगमनबोधकं, तत्पतितादीनां दाहादिनिषेधेनैव सहगमनस्य दुरापास्तत्वात् सहगमनविधिप्रशंसार्थमेवेति पृथीवन्दः। जन्मान्तरीयपापवतः सहमरणनोद्धार इति तु स्मार्तादयो गौडाः। सहगमनादौ अनिधिकारिण्य उक्ताः—

सङ्गहे—

स्वैरिणीनां गर्भिणीनां पतितानां च योषिताम्। नास्ति पत्याग्निसंवेद्यः पतितौ तु तथा उभौ॥ बहस्पतिरप्याह ।

बालसम्बर्धनं उयक्तया बालापत्या न गड्छति । वतोपवासनियता रक्षेद्रभे च गर्भिणी । वितीयपादे रजस्वलास्तिका चेति कचित्पाटः ॥ नार्दीये ।

बालापत्या च गर्भिण्यो ह्यदष्टऋतवस्तथा। रजस्वलाराजसुते नारोद्दन्ति चितां तु ताः॥ रजस्वलाविषयविशेषो। भविष्ये।

> तृतीयेऽहि उद्क्याया मृते भर्तरि वै द्विजाः। तस्यानुमरणायाथ स्थापयेदेकरात्रकम्॥

अनुमरणं सहमरणस्याष्युपलक्षणम् । तृतीयेह्याति अवणादाद्य योरहोभेतृमरणे सहगमनाभाव इति गम्यते । यदा तु देशकालवशासः योरप्यहागन्तुमिच्छति तदा तत्र विधिदैवयाश्विकनिबन्धोदाहते वचने ।

यदा स्त्रियामुद्दवायां पतिः प्राणान् समुत्सुजेत्। द्रोणमेकं तण्डुलानामवहन्याद्विशुद्धये॥ अस्कू तन्मुसलाघातैः स्ववते योनिमण्डलात्। विरजस्कां मन्यमाना स्वे चित्ते तदस्कश्चयम्॥ द्रष्टाशौचं प्रकृषीत पञ्चमृतिकया पृथक्। त्रिशिद्वशितदेश च गवां दखा त्वहःक्रमात्॥ विप्राणां वचनाच्छुद्धा समारोहेद् धुताश्चनम्। नारीणां सरजस्कानामियं शुद्धिदसहता।

अत्राहःक्रमादित्यनेन तृतीयेऽपि दिने यदि देशकालवशाह्रन्तुमि-च्छति न तु शुद्धिदिनं प्रतीक्षते तदाप्ययं विधिर्भवतीति गम्यते। एकदिनगम्यदेशान्तरस्थे मृते तु विशेषमाह—

व्यासः ।

दिनैकगम्यदेशस्था साध्वी च क्रतनिश्चया।

न दहेत् स्वामिनं तस्या याषदाग्रमनं भवेत्। अत्र—

"पतिवतासम्प्रदीप्तं प्रविशेख हुताशनम्। ऋग्वेदचादारसाः
ध्वी स्त्री"-

हत्यादिवचनेषु च साध्वीपतिवतादिशब्दश्रवणात्तासामेव सहगम-नादौ अधिकारो नान्यासामिति केनित्। अन्ये तु—

> अवमत्य च याः पूर्वं पति दुष्टेन चेतसा । वर्तन्ते याश्च सततं भृतृणां प्रतिकुलतः ॥ तत्रातुमरणं काले याः कुर्वन्ति तथाविधाः । कामात्कोधारभयात्मोद्दारसर्वाः पूता सवन्तयुत्त ॥

इति भारतवचनेनान्यासामपि सहगमनादिप्रतीतेः प्रतिवता**दिश्रवः** णमुपलक्षणार्थमित्यादुः।

अत्र श्रत्रियादीनां पृथिक्चतौ ज्यहाशौचमध्य एव दशिष्डदान-मिखाहानुगमनं प्रक्रम्य ।

नाह्ये ।

ऋग्वेदवादारसाध्वी स्त्री न भवेद्यारमघातिनी । ज्यहाशीचे तु निर्वृत्ते आद्धं प्राप्नोति शास्त्रवत् ॥

इमा नारी अविधवा इति ऋग्वेदवादः। श्राह्म=महैकोहिष्टम्। अत्र भर्त्राशीचमध्ये तदूर्ध्वे वानुगमने त्रिरात्रमध्य एव दश्यिण्डाः। एको हिष्टं तु भर्त्राशीचोचरमनुगमने चतुर्थेऽहि कार्यम्। तदशीचमध्येऽनु गमने तु विशेषमाह ।

व्यासः ।

संस्थितं पतिमालिङ्ग्यं प्रविशेद्या हुतारानम् । तस्याः पिण्डोदकाः कर्षे क्रमशः पितृपिण्डवत् ॥ भविष्ये ।

एकां चितां समारुह्य भत्तारं यानुगच्छति । तद्भर्त्त्र्यः क्रियाकर्ता स तस्याश्च क्रियां चरेत् ॥

इदं च दशाहान्तमेव। पश्चादाग्निदाता प्रेतस्य पिण्डं दद्यात्। स एव हीति सहगमनं प्रक्रम्य गयगयोकोः। अत्रः प्रेतस्येत्युपादानादशा-हान्तत्वप्रतीतिः तेनैकेनैव कर्त्रा दाशाहिकपिण्डदानं कार्यम्। तदाप पृथक् पृथक् कार्यम्। "क्रमशः पितृपिण्डव" दिति पूर्वोदाहृतवचनात्।

भर्जा सह मृता या तु नाकलोकमभीष्सती। साईच्छाद्धं पृथक्षिण्डान्नेकत्वं तु स्मृतं तयोः॥ पृथगेव हि कर्त्तव्यं श्राद्धमैकादशाहिकम्। यानि श्राद्धानि सर्वाणि तान्युक्तानि पृथक् पृथक्॥

इति वृद्धपाराशरवचनाच्य ।

यतु ।

अन्वारोहे तु नारीणां पत्युश्चकोदकक्रिया। पिण्डदानक्रिया तद्वच्छ्राद्धं प्रत्यान्दिकं तथा॥

इति वचनं तदापद्विषयम्।

पक्रचित्यां समारुह्य मृतयोरेकवर्दिषि।

पित्रोः पिण्डान् पृथक् दद्यात् पिण्डस्त्वापत्सु तत्सुतः॥ इत्यग्निस्मृतेः। एकपिण्डपक्षेऽपि नवश्राद्धे पृथगेव पिण्डदानम्। तथा च—

लोगाक्षिः ।

मृताहनि समासेन पिण्डनिर्नपणं पृथक् । नवश्राद्धं च दम्परयोरन्वारोहण एव तु॥

अत्र पृथक् नवश्राद्धमित्यन्वयः। तद्व्यतिरिकं तु पिण्डनिर्वपणं समासेन कार्यम्। समासश्च द्विपितृकश्चाद्ववत् द्वयोरेकस्मिन्पिण्डे

एकचिरयधिरोहे तु तिथिरेकैव जायते । एकपाकेन पिण्डैक्ये द्वयोर्युद्धीत नामनी॥

इति स्मृथ्यन्तरात् । अत्र तिथिरेकैवेति श्रवणात् तिथिभेदे आपद्यपि पिण्डैक्यपक्षो न भवतीति गम्यते । किं तु श्राद्धभेद एव तित्यौ ।

केवितु । अग्रतः पृष्ठतो वापि तद्भक्त्वा म्रियते यदा । तस्याः श्राद्धं सुतैः कार्य पत्युरेव मृते इति ॥

हति पुराणसमुचयवचनात्मर्तृतिथावेव तस्याः श्राद्धमित्यादुः। अत्र

पृथक्षिण्डदानपक्षे दर्शे वर्गद्वयश्राद्धवस्प्रधानस्यैव पृथगनुष्ठानम् अङ्गानां तु तन्त्रेणेव ।

या समारोहणं कुर्याद्धकृश्चित्यां पतिवता । तां मृताहिन सम्प्राप्ते पृथक्षिण्डे नियोजयेत् ॥ प्रसम्बद्धं च नवश्चाद्धं युगपत्तु समापयेत् ।

६ति भृगूकेः । एकदेशकालकर्तृत्वेन तन्त्रत्वस्यैव न्यायप्राप्तत्वाच्य । सत एव प्रस्वन्वशाद्धप्रहणं पृथक्कर्त्वयश्राद्धमात्रोपलक्षणम् । समापनप्रहणं चोपक्रमस्याष्युपलक्षणम् । पृथ्वीचन्द्रचिद्द्वादयोऽप्येवम् । हेमाद्रपाद्यस्य—नवश्राद्धव्यतिरिक्तश्राद्धेषु लोगाक्षादिवचनादेकपिण्डात्वस्यः समास एव मुख्यः ।

नवश्रादेषु पृथक्षिण्डत्वमेव । अत एव यानि —
एकचित्यां समारुद्धाः दम्पती निधनं गतौ ।
पृथक् श्राद्धं त्तयोः कुर्यादोदनं तु पृथक् पृथक् ॥
इत्यादीनि गार्यादिवचनानि नवश्राद्धविषयाणीत्याद्धः ।
वृषोरसर्गस्तु सर्वमतेऽप्येक एव ।

पक एव वृषोत्सर्गो गौरेका तत्र दीयते ॥

दित बचनात्। एवं दाहोऽपि एकचित्यधिरोहणादेक एव। तत्र यदि देशकालानुरोधनाऽविधिपूर्वकं महाग्निना दह्यमाने भर्चिर सह् गमनं कृतं तदा तस्य यदा पर्णनरदाहादिना विधिपूर्व दाहः क्रियते तदाऽस्यापि भेदेनेव पर्णनरं कृत्वा तन्त्रेण दाहः कार्य दित केचित्। यदि तु पर्णनरविधिनेव दह्यमाने भर्चिर सहगमनं तदा तु दाहपार्थन्यमना-शक्क्यमेव। न च तत्र सहगमने मानाभावः। पर्णनरस्य स्थानापत्याश-रीरतुन्यत्वात्। अत एव भर्तुसंस्कारकचितारोहणं सहगमनं सहगम-नमात्रमित्युक्तम्। न चैवमविधिपूर्वकं महाग्निना दाहे समन्त्रकसंस्का-राभावात्सहगमनानापत्तिः। संस्कारसामान्यस्यव स्थाणे प्रवेशेन सह-गमनोपपत्तेः।

अथ प्रोषितमृते दाइप्रकारनिर्णयः ।

तत्र— अरिका।

प्रोषितश्चेन्मृतस्तस्य विशेषः प्रतिपाद्यते । मृताग्निहोत्रं होतन्यं प्राग्दाहात्तत्र कथ्यते ॥ प्राचीनावीतस्रक्षवं शस्यमेवोद्धरेश्वरे ॥ सादनाभावतः कुर्चे स्थापनं न भवेदिह । प्रागप्रदेशिणाष्रश्च तृणैः शस्यपरिस्तृतिः ॥ पर्युक्षणं च तस्यैष कार्यमत्राप्रदक्षिणम् ।

• नर्यादक्षिणतो भस्म निरुद्येषं च सन्धिनीम् ॥
दुग्ध्वा भस्मन्यधिश्रित्यावद्योत्यासेकवर्जितम् ।
उद्यास्य सकदासाद्य दक्षिणास्त्रक् स्रृवं ततः ॥
प्रताप्य प्रैषरिहतं तत्पयः सकदुत्रयेत् ।
धारयेत्सिमधं चाधो नर्यादक्षिणतो नयेत् ।
तूष्णीं समिधमाधाय सन्यं जानु निपास्य च ॥
अपसन्यं स्रुचं कृत्या स तत्सर्वं विनिक्षिपेत् ।

इदं च प्रेताग्निहोत्रं यावहेशान्तरात् प्रेतशरीरमानीय प्रेतहेशे वा यावदग्नीश्रीश्वा प्रेतो दह्यते तावद्वोष्यः। तावत्पर्यन्तं चाहिताग्नेःशरीरं स्थाप्यम्।

आहितायौ विदेशस्ये मृते सति कलेषरम्। निघयं नामिभियावत्तदीयैरपि दद्यते ॥

इति बाह्योकेः । तत्स्थापनासम्भवे तु-

कात्यायन: ।

विदेशमरणेऽस्थीनि आहत्याभ्यस्य सर्पिषा। दाहयेद्वहिंबाच्छाद्य पात्रन्यासादि पूर्ववत्॥

कारिकापि।

ततः कृष्णाजिनेऽस्थीनि पुरुषाकारवन् न्यसेत्। ऊर्णाभिदछादयेत्तानि घृतेनाम्यस्य दाहयेत्॥ पात्राणि योजयित्वा तं स्हेरसन्तापजाग्निभिः। अनाहिताग्निमध्येवं निर्दातं च दहेदपि॥

अत्र शरीरस्थापनस्याहिताग्निविषयत्वं पूर्वीदाहृतब्रह्मपुराणाद्धियदाह्मस्यानाहिताग्निविषयेऽतिदेशाधावगम्यते। अस्थ्रामलाभे स्वाहिः ताग्नेः प्रोषितस्य मरणे पर्णशराख्यं विधिमाह—

मनुः।

आहितागिर्हिजः कश्चित् प्रवसन् कालचोदितः।
देहनाशमनुप्राप्तो यस्याग्निर्वतेते गृहे ॥
प्रेताग्निहोत्रसंस्कारः श्रूयतामृषिपुक्तवाः।
छ्राणाजिनं समास्तीयं कुशैस्तु पुरुषाछतिम् ॥
पर्शतानि शतं चैव पलाशानां च तुस्ततः।
चत्वारिशच्छिरे दद्यात् शतं कण्डे तु विन्यसेत् ॥
बाहुश्यां शतकं दद्यादृङ्गलीषु दशैव तु ।

२४ वी० मि०

शतं तु जङ्घयोर्दघाद्विशतं तुदरे तथा ॥
द्यादष्टो वृषणयोः पञ्च मेहे तु विन्यसेत् ।
पक्षविशतिं तूरुभ्यां द्विशतं जानुजङ्घयोः ॥
पादाङ्क्षप्रेषु षट् दद्याद्यञ्जपात्रं ततो न्यसेत् ।
वैकरिपकं वृन्तसख्यान्तरमाह ।

द्वारीतः।

वैशान्तरगते विशे विपन्ने कालपर्ययात ।
श्वारिताशे करपः स्यावाहिताशेविशेषतः ॥
इण्णाजिनं समास्तीर्यं पुरुषाकृतिमेष स्व ।
श्रीणि षष्टिशतं वृश्तान्पलाशांस्तु समाहितः ॥
मशीत्यर्द्धं शिर दद्याङ्गावायां दश एव च ।
बाहुभ्यां च शतं दद्याङ्गुरुयोर्दश एव च ॥
इरिस रिशतं दद्याङ्गरुयोर्दश एव च ॥
सहौ वृषणयोर्दशारपञ्च मेद्रे तु करुपयेत् ॥
ऊरुभ्यां च शतं दद्याङ्गरातं जानुजङ्कयोः ।
पादाङ्गरुयोर्दश द्व्यादेतत्वेतस्य करुपना ॥

यहपार्थः ।

मस्तके नारिकेलं तु अलाबुं तालुके तथा।
पश्चरत्नं मुखे न्यस्य जिह्नायां कदलीफलम् ॥
चश्चषांस्तु कपर्ते हो नासिकायां तु कालकम्।
कर्णयोर्बह्मपत्राणि केशे वटप्ररोहकाः॥
नालकं कमलानां तु अन्त्रस्थाने निवेशयेत्।
मृत्तिका तु वसाधातुर्हरितालकगन्धकौ॥
शुके तु पारदं दरवा पुरीषे पिचलं तथा।
सन्धीषु तिलिपष्टं तु मांसं स्याद्यविष्टकम् ॥
मधु स्याल्लोहितस्थाने स्वचः स्थाने मृगस्वचम् ॥
स्तनयोर्जर्जकं (१)द्यान्नासायां शतपत्रकम्।
कमलं नामिदेशे स्याह्नताके वृषणाश्चिते॥
लिक्के च रकम्लं तु परिधाने दृक्तलकम्।
गोमूत्रं गोमयं गन्धं सर्वीवध्यादि सर्वतः॥
अयं च निरम्नरिप ।

<sup>(</sup>१) जम्बीरे इति निर्णयक्षिन्धौ पाठः ।

वत एव-ब्रह्मपुराणम् ।

अनाहिताग्नेदेंहस्तु दाश्चो गृह्याग्निना स्वयम्।
तदलामे पलाशानां बुन्तेः कार्यः पुमानिप ॥
वेष्टितव्यस्तथा यतारक्षणसारस्य चर्मणा।
ऊर्णासुत्रेण बध्वा तु पलेसव्यो यवस्तथा ॥
सुपिष्टैर्जलक्षिमश्चेदंग्धव्यश्च तथाग्निना।
असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेत्युक्ता सबान्धवैः ॥
एवं पर्णनरं द्ग्ध्वा त्रिरात्रमशुचिभेवेत्।

अश्रास्थ्रां देहावयनत्वेनाभिन्नत्वाहेहपदेन तेषामि प्रहणात्तदमावे पर्णनरिविधिवोध्यः । त्रिरात्रं चेदं न दशाहमध्ये तिव्धिना दाहे, तत्र प्रोषिते कालशेषः स्यादित्यादिनाऽविशिष्टितपर्यन्तमेवाशौचविधाः नात्, किं तु तद्धंनं, तदण्यनाहिताशः। आहिताशेस्तु सर्वत्र दाहा देव दशाहाचाशौचमिति न तिव्ययमिदं त्रिरात्रविधानम् । तथा च—

बह्बचग्रधापरिशिष्टे ।

अथातीतसंस्कारः । स चेदन्तदशाहं स्यात्तत्रैव सर्वे समापयेत् । ऊर्कू-माहिताग्नेदीहात्सर्वमाशीचं कुर्यात् । अन्येषु पत्नीपुत्रयोः पूर्वमगृही-ताशीचयोः सर्वमाशीचं गृहीताशीचयोः कर्माक्नं त्रिरात्रम् ।

अन्येषु=अनाहिताग्न्यादिषु । कर्म=पर्णनरिवधिः, तर्म्य=तिमित्तम् । अनाहितामिविषयं स्विण्डानां तु पर्णनरदाह एव निरात्रमन्यत्र तु स्नानमात्रमित्याद्युक्तं प्राक् । अस्य च विधेर्यदैव मरणिनश्चयस्तदैव करणं यदि तु न मरणिनश्चयो न वा जीवनवार्ताभवणं तदा किश्चिर् स्काळं प्रतिक्षाकरणमाह—

मनुः ।

प्रोषितस्य तथा कालो गतश्चेद् द्वादशाब्दिकः। प्राप्ते त्रयोदशे वर्षे प्रेतकार्याणि कारयेत्॥

बृहस्पतिः।

यस्य न श्रूयते वार्चा यावहादशवत्वरान् । कुशपुराखदाहेन तस्य स्यादवधारणम् ॥

यत्तु—

पितरि प्रोषिते यस्य न वार्ता नैव चागमः। ऊर्ष्ट्वे पञ्चवद्याद्वर्षारकृत्वा तत्प्रतिरूपकम्॥ कुर्यात्तु तस्य संस्कारं यथोकविधिना ततः। तदादीन्येव सर्वाणि प्रेतकर्माणि कारयेत्॥ दति भविष्यपुराणम् तत्थित्विषयं पितरीत्युपकमानुरोधात्। अतः पितुः पञ्चद्शवर्षप्रतीक्षा। अन्येषां तु द्वादशवर्षप्रतीक्षा कार्यो। युद्ध-कारिकायां त्वन्यथा व्यवस्थोक्ता।

तस्य पूर्ववयस्कस्य विद्यात्यब्दोध्वेतः किया।
ऊर्द्धं पञ्चदशाब्दानु मध्यमे वयसि स्मृता ।
द्वादशाद्वरसप्दूर्धमुत्तरे वयसि स्मृता ॥
चान्द्रायणत्रयं कृत्वा त्रिशत्कृष्ट्वाणि वा सुतैः।
कुशैः प्रतिकृति दृष्ट्वा कार्याः शौचादिकाः कियाः॥

यस्य तु द्वादशाब्दादिवर्षप्रतीक्षां क्रत्वौर्द्धदेहिकं क्रतं पश्चाच्च स आगतस्तद्विषये आह—

वृद्धमनुः ।

अमृतं मृतमाकण्यं कृतं यस्योक्षेदेहिकम् ।
प्रायक्षित्तमसौ स्मार्त्तं कृत्वाऽग्नीनाद्धीत च ।
जीवन् यदि समागच्छेत् घृतकुम्मे निमज्य तम् ॥
उद्धृत्य स्नापित्वास्य जातकर्मादि कारयेत ।
द्वादशाहं वतचर्या त्रिरात्रमधवास्य तु ।
स्नात्वोद्वहेत तां मार्यामन्यां वा तदमावतः ॥
अग्नीनाधाय विधिवद् वात्यस्तोमेन वा यजेत् ।
सधैन्द्राग्नेन पशुना गिर्दि गत्वा च तत्र तु ॥
दिष्टिमायुष्मती कुर्यादीविस्ताश्च कत्रस्ततः ।

यस्य तु जीवत पव मृतवार्ता श्रुत्वा स्त्रिया सहगमनादि क्रतम् ।
तत्र तस्य सहगमनादेने वैधत्वं भर्तुवैधदाहाभावेन सहत्वाभावात् ।
भर्तुवैधदाहाभावेनेव च तद्नुगमनाभावाच्च । सहगमनादौ निमितभूतस्य प्रमाद्धपमतृमरणद्वानस्याभावाच्च । न च लाघवेन मरणज्ञानस्यैव निमित्तत्वं न प्रमाद्धपद्वानस्यति वाच्यम् । पुरुषान्तरमरणे
भर्तृसम्बन्धिमरणभ्रमेऽपि सहगमनापत्तेः । तस्मात्प्रमाद्धपमतृमरण
ज्ञानस्यैव निमित्तत्वात् । प्रकृते च तद्भावादात्महननदोषोऽस्त्येवेति
सिद्धम् । प्रोषितमृतस्य दाहे पर्णनरविधौ च कालमाह ।

परावारः ।

देशान्तरगतो नष्टस्तिधिन झायते यदि । कृष्णाष्टमी समावास्यानकृष्णा चैकादशी तिथिः॥ उदकं पर्णदाहं च तत्र श्राद्धं च कारयेत । अत्र तिथिन द्वायते इति आद्धमात्रेण सम्बध्यते । तस्यैव मृततिः थिसनानजातीयतिथ्यन्तरे विहितत्वात् ।

गाउर्थः ।

अज्ञोचिविनिवृत्तौ चेत्पुनः संस्क्रियते मृतः । संग्रोध्येव दिनं प्राह्यमुर्द्ध संवत्सराद्यदि ॥ प्रेतकृत्यं प्रकुर्वीत श्रेष्ठं तत्रोत्तरायणम् । कृष्णपक्षस्य तत्रापि वर्जयेत्तु दिनक्षयम् ॥

कृष्णपक्षश्च प्रशस्त इत्यर्थः ।

वज्यां उका—

वाराहे।

चतुर्थाष्ट्रमगे चन्द्रे द्वादशे च विवर्जयेत् । भेतकृत्यं व्यतीपाते वैधृतौ परिधे तथा ॥ त्रयोदश्यां विशेषण जन्मतारात्रये तथा ॥

भारते।

नक्षत्रे तु न कुर्वीत यस्मिन् बातो भवेत्ररः। न प्रौष्ठपद्योः कार्यं तथाग्नेये च भारत॥ दारुणेषु च सर्वेषु प्रत्यरे च विवर्जवेत्।

ज्योतिनारदीये ।

चतुर्दशीतिथि नन्दां भद्रां गुकारवासरै।। आषाढे हे विशाखा च मानि दिचरणानि च। सितेज्ययोरस्तमयं द्यङ्घमं विषमाङ्घिमम्॥ गुक्कपक्षं च संत्यज्य पुनर्दहनमुत्तमम्। चस्त्ररार्धतः पञ्चनक्षत्रेषु त्रिजनमसु॥ पौष्णब्रह्मक्षयोश्चैव दहनात् कुळनाशनम्।

काश्यपः ।

भरण्याद्वी मधाइलेषा मुलं द्विचरणानि च । प्रेतकृत्येऽतिदुष्टानि धनिष्ठाद्यं च पञ्चकम् ॥ फल्गुनीद्वितीयं रोहिण्यनुराधापुनर्वसुः।

अत्र दारुणादीनां लक्षणानि ज्योतिशास्त्रे हेयानि। अस्यापवा-दमाह—

बैजवापः ।

युगमन्वादिसंक्रान्तिदर्शे त्रेतिकया यदि । देवादापतिता तत्र नक्षत्रादि न शोधयेत्॥

अपवादान्तरमाह ।

गार्ग्यः ।

प्रत्यक्षरावसंस्कारे दिनं नैव विद्योधयेत्। अशौचमध्ये संस्कारे दिनं शोध्यं तु सम्भवे॥ अस्यैव विषयविशेषेऽपवादान्तरमाह। वैषवापः।

प्रेतस्य साक्षाद्ग्धस्य प्राप्ते स्वेकादशेऽहनि । नक्षत्रतिथिवारादिशोधनीयं न किञ्चन ॥ देशिवशेषेऽपवादमाह—

विश्वप्रकाशः।

गुरुभागेवयोमें क्ये पौषमासे मिलम्लुचे । नार्तातः पितृमेधः स्यात् गयां गोदावरीं विना ॥ अथ मरणिवशेषे इत्यविशेषः ।

तत्र तावःपूर्वोक्तपतिताद्गीनां मरणविशेषे नारायणबल्धिः कार्ये इति पूर्वमेवोक्तं तत्प्रकारमाह ।

बौधायनः ।

अपातो नारायणवर्षि व्यावयास्यामो दक्षिणायने वोत्तरायणे वा परपक्षस्य द्वाद्रयां कियेत । तत्पूर्वे द्युरेव श्रोत्रियान् ब्राह्मणान्निमन्त्रयीत योनिगोत्रश्रुतवृत्तसम्पन्नाम्। अधापरेद्युरेव देवगृहे नदीतीरे वाग्निमुपसः माधाय सम्परिस्तीर्याप्रणीताभ्यः कृत्वोत्थायात्रेणामिदैवतमावाह्यति पुरुषस्केन । द्वे ऋबौ जिपत्वाद्यया च तमावाह्यति । अधैनं स्नापः यति पुरुषस्केनाथैनं गम्धपुष्पधृपदीपैरष्टाक्षरेणार्चयित्वाद्धिस्तर्पयति केशवं तर्पयामीति। द्वादशनामधेयैः परिधानप्रभृत्याग्निमुखात्कत्वा पकाः षाज्जुहोति विष्णोर्जुकमिति पुरोनुवाक्यामनुच्य परोमात्रयेति याः स्वाहेश्येतैरेव ज्यया जुहोति । आवाद्याहुतीरुपजुहोति केशवाय नामधेयैर्गुडपायसघृतमिश्रमन्नं निवेदयति देवस्य त्वा सवितुः प्रस्वेऽ दिवनोबाहुभ्यां पूरणो हस्ताभ्यां विष्णवे निवेदयामीति महाब्याहृतिभिः स्वाहाकारेण यज्ञति । स्याहतिभिराचमनीयमथ ब्राह्मणानाहूय सदर्भी-पक्लक्षेष्वासनेषूपवेदयाथैनान् वस्त्रगन्धपुष्पधूपदीपमादयैरभ्यन्धांतुः बाप्य मधुवृतमिश्रं हिनः समुदायुत्य हस्तेन जुहोति पितृभ्यः स्वधा नमो नारायणाय स्वाहा पितामहेश्यः स्वधा नमी नारायणाय स्वाहा अमये कव्यवाहनाय स्विष्टकृते स्वाहा नमी नारायणाय स्वाहेति ब्राह्म-णानक्षेत परितोषियत्वाचमनान्ते तेषां यथाशक्ति दक्षिणां ददाति पद्-क्षिणीकृत्व शेषमनुकाष्य दक्षिणेनामि प्रागमान् दर्भान्संस्तीर्य तेषु

बिंछ ददाति । विद्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, साध्येभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यः नमः, विष्णवे नारायणाय नमः, यद्याःमने नमः, यद्यपुरुषाय नमः, सर्वेश्वरायनम इति स्विष्ट्यःत्रभृति आधिनुवरप्रदानात् सर्वांन् पितृन् समधिगच्छति ब्रह्मछोके मद्दीयते ब्रह्मछोके मद्दीयते इत्याद मगवान् वौषायन इति । अत्र विद्येषोअविष्योत्तर उक्तः ।

पूर्णे संवत्सरे तेषामथ कार्ये ह्यालुभिः । तेषां=दुर्मरणमृतानाम् । एकादशीं समासाच शुक्रपक्षस्य वै तिथिम्। विष्णुं यमं च सम्पूज्य गन्धपुष्पादिभिस्तथा ॥ द्या पिण्डान् घृताभ्यकान् दर्भेषु मधुसंयुतान्। यज्ञापवीती सामलान् भवं विष्णु यमं तथा॥ दक्षिणाभिमुखस्तुरणीमैकैकं निर्वेषेतु सान्। उद्धरय नियतान्पिण्डांस्तीर्थाचम्भसि निक्षिपेत्॥ क्षिपंस्तत्कीर्तयेषाम विष्णाव प्रेतकस्य तु । पुनरभ्यश्चेयेद्विष्णुं यमं कुसुमचन्दनैः ॥ ध्रपदीपैः सनैवद्यर्भक्ष्यभोज्यसमन्वितैः। तस्मिन्नेवोषितो ह्याहि विप्रांश्चेव निमन्त्रयेत्॥ कुलविद्यातपोयुकान् रूपशीलसमन्धितान्। नव सप्ताथवा पञ्च स्वसामध्योतुसारतः॥ अपरेऽहनि सम्प्राप्ते मध्याहे सुसमाहितः। विष्णुं यमं च सम्वृत्य ब्राह्मणातुपवेशयेत् ॥ उदङ्मुखान्यथाज्येष्टं पितृरूपमनुस्मरन्। आवाहनार्घदानादीन् विष्णुसौरिसमन्धितान्॥ प्रेतं स्थाने स्मरन् प्रेतं विष्णोर्वे नाम कीर्त्तयेत। प्रेतं यमं च विष्णुं च स्मरन् श्राद्धं समापयेत् ॥ तृप्तान् कारवा ततो विप्रान् तृप्ति पृष्टा यथाविधि । यमेभ्यक्तवथ सर्वेभ्यः विण्डदानार्थमुद्धरेत्॥ पृथग्दर्भेषु पिण्डांस्तु पञ्च दचात्क्रमेण तु । प्रथमं विष्णवे दद्याद्वह्मणे च शिवाय च ॥ सभृत्याय यमायाथ वेतायापि च पञ्जमम्। नाम गोत्रं स्मरेत्तस्य विष्णुशब्दं च कीर्चवेत्॥ नमस्कारशिरस्कं तु पञ्चमं पिण्डमुखरेत। द्यादाचमनं पश्चात्ताम्बूलं दक्षिणां तथा॥

पकं विषं शिष्टतमं हिरण्येन प्रपूजयेत्।
गोभूमिवस्रपानाद्यभंक्या प्रेतं स्मरंश्च तम् ॥
दद्याचिलांस्तु विप्राणां दर्भयुक्तेषु पाणिषु ।
नाम गोतं स्मरन् दद्याद्विष्णुः प्रातोस्त्विति स्नवत् ॥
अनुवज्य द्विजान् पश्चाचिलाम्भो दक्षिणामुखः।
कीर्चयन्नामगोत्रे तु भुवि प्रीतोस्त्विति क्षिपेत्॥
मित्रैबंन्धुजनैः खार्थे श्चेषं भुक्षीत वाग्यतः॥ इति।

विकारिय नारायणविक्वकप्रमाह एकाइशी समासाच शुक्कपक्षस्य वै तिथिम्। विष्णुं समर्थयेहेवं यमं वैवस्वतं तथा ॥ दश पिण्डान् घृताभ्यकान् दर्भेषु मधुसंयुतान्। तिलमिश्रान् प्रद्याद्धे संयतो दक्षिणामुखः। विष्णुं बुद्धौ समासाद्य नद्यम्मसि ततः क्षिपेत् ॥ नामगोत्रप्रहं तत्र पुष्पैरभ्यर्चनं तथा। ध्रवदीपपदानं च सहयं भोज्यं तथा परम् ॥ निमन्त्रयीत विप्रान्वे पञ्च सप्त नवापि वा। विद्यातपःसमुद्धान् वै कुलोरपन्नान् समाहितान् ॥ अपरेऽहनि सम्प्राप्ते मध्याहे समुपोषितः। विष्णोरभ्यचनं करवा विष्रांस्तानुपवेशयेत् ॥ उदङ्मुखान्यथाज्येष्ठं पितृद्भपमनुस्मरन् । मनो निषेद्य विष्णौ वै सर्व कुर्यादतिद्रतः। आषाहनादि यत्रोक्तं देवपूर्वे तदाचरेत्॥ तृप्तान् ज्ञात्वा ततो विपान् तृप्ति पृष्ट्वा यथाविधि । हविष्यव्यक्षनेनैव तिलादिसहितेन च। पञ्चिषण्डान् प्रद्धाः देवक्रपमनुस्मरन् ॥ प्रथमं विण्णवे दद्यादु ब्रह्मणे च शिवाय च। यमाय सानुबराय चतुर्ध पिण्डमुःस्जेत्॥ मृतं सङ्कीर्यं मनसा गोत्रपूर्वमतः परम्। विष्णोर्नाम गृहीत्वैव पञ्चमं पूर्ववत् क्षिपेत् ॥ वित्रानाचाम्य विधिवहक्षिणाभिः समर्चयेत्। गवा बस्त्रेण भूम्या च प्रेतं तं मनसा समरन्॥ ततस्तिलाम्भो विशास्ते हस्तैर्दर्भसमन्वितैः। क्षिपेयुगींत्रपूर्वं तु नामबुद्धौ निषेद्य च ॥

हिंच गॅन्थितिलाम्भस्तु तस्मै द्युः समाहिताः। मित्रभृत्यज्ञनैः सार्धे पश्चाद् भुञ्जीत वाग्यतः॥ एवं विष्णुमते स्थित्वा यो द्यादात्मघातिने। समुद्धरति तं क्षिप्रं नात्र कार्या विचारणा॥ इति।

सर्पहते विशेषोः-भविष्योत्तरे ।

प्रमादादिच्छ्या चापि नागाहै सर्पतो मृतः।
पक्षयोच्भयोन्गान्पञ्चमीषु प्रप्जयेत्।
कुर्यास्पिष्टमयीं लेखां नागप्रतिकृतिं भृवि ॥
अर्चयेतां सितः पुष्पेः सगन्धेश्चन्दनेन तु।
प्रद्याद् धूपदीपं च तण्डुलांश्च सितान् क्षिपेत् ॥
अपमपिष्टं तचैवान्नं क्षारं च विनिवेदयेत्।
उपस्थाय वदेदेवं मुञ्जमुञ्जामुकं त्विति ॥
मधुरं तिहने त्वद्यादेवमञ्दं समाचरेत्।
सौवर्णं शक्तितो नागं ततो द्याद् द्विजोत्तमे ॥
गां स्वत्सां ततो द्याद्गीयतां नागराज्ञित।
यथा विभागं कुर्वीत कर्माणे प्राक्तनान्यपि।
कर्माण=नारायणवद्यादिक्पाणि।

अथ पश्चकमरणे दाहप्रकारः।

तत्रादौ पञ्चकमरणादावनिष्टमित्युक्तं-गर्भेण।

> पञ्चके पञ्चगुणितं त्रिगुणं च त्रिपुष्करे । यमले द्विगुणं सर्वे हानिवृद्धादिकं भवेत् ॥

तथा—

धनिष्ठापञ्चके जीवो सृतो यदि कथञ्चन । त्रिपुष्करे च याम्ये च कुलजान् मारयेद् धुवम् ॥

अत्र पञ्चकपदं नक्षत्रपञ्चकसम्बन्धाद्धनिष्ठोत्तरार्द्धमारम्य सार्धन• क्षत्रचतुष्टयस्यैव वाचकम्। तथा च— रत्नमालायाम्।

वासवोत्तरदलादिपञ्चके याम्यदिग्गमनगेहगोपनम् । इत्यादि । दैवशमनोहरे तु धनिष्ठाद्यदलेऽप्यनिष्ठफलस्वमुक्तम् ।

कुर्यान दारुतणसङ्ग्रहमन्तकाशा यानं मृतस्य दहनं गृहगोपनं च।

२५ बीर मिर

शय्यावितानमिह वासवपञ्चकञ्चेत् केचिद्रद्दित परतो वसुदैवतार्द्धात्॥ इति । अत्र च दाहो निषिद्धः ! तदुक्तं— वाह्ये ।

कुम्ममीनस्थिते चन्द्रे मरणं यस्य जायते।
पञ्चकानन्तरं कार्यं तस्य दाहादिकं खलु॥
अथवा तद्दिने कार्यो दाहस्तु विधिपूर्वकम्॥ इति।
विधिः पञ्चकविधिः। विधिश्च मदनरने—
गहद्युराणे।

वादौ इत्वा धिनिष्ठार्धमेतन्नक्षत्रपञ्चकम् ।
रेवस्य त्व स्वा दृष्यमग्रुमं दाहकर्मणि ॥
श्वस्य त्व समीपे तु क्षेत्रव्याः पुत्तलास्तदा ।
दर्भमध्यास्तु चत्वार ऋक्षमन्त्राभिमन्त्रिताः ॥
ततो दाहः प्रकर्तव्यस्तेश्च पुत्तलकेः सह ।
स्तकान्ते ततः पुत्रैः कार्थ्य शान्तिकपौष्टिकम् ॥
पञ्चकेषु मृतो यो वै न गतिं लमते नरः ।
तिलांश्चेव हिर्ण्यं च तमुद्दिश्य घृतं ददेत् ॥
भारत्वायनकारिकायम्वि ।

स्तकान्ते तु पुत्राचैः कार्ये शान्तिकमुक्तवत् । कांस्यपात्रं घृतं दद्याःकुर्याद् ब्राह्मणतर्पणम् ॥

नाहोऽपि।
दर्भाणां प्रतिमाः कार्याः पञ्चोणांसुत्रवेष्टिताः।
यविषष्टेनानुलिप्तास्ताभिः सह शवं दहेत्॥
प्रेतवाहः प्रेतस्खः प्रेतपः प्रेतभूमिपः।
प्रेतहर्त्तां पञ्चमस्तु नामान्येतानि च कमात्॥

अत्र प्रतिमा गन्धादिभिरलंकत्य शिरश्रक्षुर्वामकुक्षिनाभिपादयोः क्रमेण स्थापयित्वा तदुपरि तत्तन्नाम्ना घृतं हुत्वा यमाय सोमं इयम्ब कमिति मन्त्राम्यां जुहुयात् , ततो दहेदित्याचारः । तथा—

कांस्यपात्रस्थितं तैलं वीक्ष्य दद्याद् द्विजन्मते। ब्रह्मविष्णुमहेशेन्द्रवरुणश्रीतये ततः। माषमुद्रयववीहित्रियंग्वादि प्रयच्छति। स्वर्णदानं रुद्रजारयं लक्षहोमो द्विजार्चनम्। गोभूदानं षडंशेन कुर्याहोषोपशान्तये॥ आङ्चितासिमरणे तु विशेषः।

> धनिष्ठापञ्चकमृते पञ्चरतानि तन्मुखे । प्रास्याद्वतित्रयं तत्र हुनेद्वहवपामिति । ततो निर्हरणं कुर्यादेष पव विधिः स्मृतः। इतरं निखनेदेव जले वा प्रतिपादयेत्॥

पञ्चरत्नाभावे तत्रैव-

रत्नानां वाष्यभावे तु स्वर्णकर्षार्द्धमेव वा । सुवर्णस्याष्यभावे तु आज्यं ब्रेयं विचक्षणैः॥ धनिष्ठामरणे तु विशेषमाह—

बोधायनः ।

बासवे मरणं चेत् स्याद् गृहे वाणि पुनर्मृतिः। सुवर्णं दक्षिणां दद्यात्क्रणवस्त्रमथापि वा ॥ पूर्वार्से बाद्याब्दोऽवधारणार्थे। अत्र केचित ।

स्वगृह्योक्तविधिनाऽग्निप्रणयनहि विनिष्पणाद्याज्यभागानेते यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च । वैवस्वताय कालाय सर्वभृतक्षयाय च ॥ औदुम्बराय दक्ष्नाय नीलाय प्रमेष्ठिने । वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै क्रमात्॥

एकामाहुति जुह्नति । कृष्णां गां कृष्णं वस्तं हेमदक्षिणत्येवं शान्तिकं सुतकान्ते कुर्वन्ति । इति पश्चके दाहप्रकारः ।

अथ त्रिपु<del>ष्करमृते ।</del>

गर्भः ।

द्वित्रपुष्करयोगे तु मृतिमृत्यन्तरावद्दा।
दहने मरणे चैच त्रिगुणं स्यात् त्रिपुष्करे ॥
स्नाने ऽच्येवमेव स्यादेतद्देषिपशान्तये।
तिलिपिष्टैर्यवैर्वापि शरीरं तस्य कारयेत्॥
शूर्षं निधायालंकत्य दाह्येरेपेतृकोपिर।

मन्त्रस्तु बीधायनेनोकः।

अइनत्वामिति मन्त्रेण तिलिपिष्टं प्रदाहयेत्। द्वित्रिपुष्करयोर्दोषं त्रिभिः क्रच्छ्रैर्व्यपोहति॥ दैवश्रमनोहरे गरुद्रपुराणे तु। त्रिपुष्करे त्रयः कार्याः पुत्तलौ द्वौ द्विपुष्करे । मृतस्य च समीपे तु स्थाप्याः पिष्टमयास्ततः । कार्यो दाहस्तु तस्सार्द्धे सृतकान्ते तु शान्तिकम् । कस्या गाश्च हिरण्यं च दद्यादन्नं च शक्तितः ॥ वेतसण्डे ।

त्रिपुष्करमृते द्वाद्वोत्रयं मृत्यमेव वा। द्विपुष्करे गोषु शान्तिस्ततो दाहे न दोषकृत्॥ त्रिपुष्करलक्षणं चोकम्—

भूपालवरलमेन ।

रविभौममन्दवारे भद्रातिथिषु त्रिपादके धिष्णये। योगः पुष्कराख्यो द्विपादके यमलनामा स्यात्॥ इति। इति पुष्करे प्रकारः।

अथ तिपादे । तिपादर्शमृति तद्वाद्धरण्यशकलं मुखे । तस्य पिष्टमयं कुर्यात्पुरुषत्रितयान्ततः ॥ होमं प्रतिमुखं कुर्यात्तथा वहवपामिति । कार्णायसं च कार्पासं कुसुमं प्रतिपाद्य च । निर्यात्य साग्नि संस्कुर्याद्यव्याग्नी वान्यमुतस्त्रेतत् ॥ इति । त्रिपादर्शाणि च तत्रैव ।

पुनर्वस्तराषाढाकृतिकोत्तरफल्गुनी ।
पूर्वामाद्रा विद्याखा च ह्रेयमेतितत्रपादमम् ॥ इति ।
इति त्रिपादे ।
ध्यय व्यात्रादिहते दानायुक्तं—
धातातपेन ।

ब्याव्रेण निहते विवे विवक्तम्यां विवाहयेत्। सर्पद्धे नागविल्दियः सर्पश्च काञ्चनः॥ चतुर्निष्कमितं हैमगजं द्याद् गजैहेते। राज्ञा विनिहते द्यायुरुषं तु हिरण्मयम्॥ चौरेण निहते घेनुं वैरिणा निहते वृषम्। वृषेण निहते द्यायथाशक्त्या च काञ्चनम्॥ शब्यामृते प्रदातक्या शब्या तुलीसमीन्वता। निष्कमात्रसुर्वणस्य विष्णुना समिधिष्ठता॥ शौचहीने मृते सेव हिनिष्कस्वर्णनं हरिम्।

लंस्कारहीने च मृते कुमारमुपनाययेत् ॥ निष्कत्रयस्वर्णमितं द्याद्वं ह्याहते । ग्रुना हते क्षेत्रपालं स्थापयेन्निजशक्तितः ॥ शुकरेण हते दद्यानमहिषं दक्षिणान्वितम् । क्रमिभिश्च मृते दद्याद्रोधूमान्यञ्च खारिकाः॥ वृक्षं वृक्षहते द्यात्सीवर्णं वस्त्रसंयुतम् । शुङ्गिणा निहते दद्याद् वृषमं वस्रसंयुतम् ॥ शकटेन हते दद्याहुव्यं सोपस्कारान्वितम्। भृगुपातसृते चैव प्रद्याद् धान्यपर्वतम् ॥ अग्निना निहते कार्यमुद्पानं स्वराकितः । दारुणा निहते चैच कर्तव्या सदने सभा। शस्त्रेण निहते दयान्महिषीं दक्षिणान्विताम्। अइमनाभिद्दते द्यात् सवत्सां गां पयश्विनीम् ॥ विषेण च मृते द्यानमेदिनीं हेमनिर्मिताम्। उद्बन्धनमृते चैत्र कपि कनकनिर्मितम् ॥ मृते जले तु वरुणं हैमं दद्याद्विनिष्कजम् । विषुचिकामृते स्वादु भोजयेच शतं द्विजान् ॥ घृतधेतुः प्रदातब्या कण्ठात्रकवले मृते । कासरोगेण च मृते अष्टक्रच्छ्रवतं चरेत्। अतिसारमृते लक्षं गायञ्याः प्रयतो जपेत । शाकिन्यादिष्रहमस्ते जपेदुदं यथोदितम्॥ विद्यत्पातेन निहते विद्यादानं समाचरेत्। अन्तरिक्षमृते कार्यं वेदपारायणं तथा॥ सच्छास्त्रपुरतकं दद्यादस्पृश्यस्यर्शतो मृते। पतिते च मृते कुर्योध्याजापत्यांस्तु षोडश ॥ मृते चापत्यराहिते ऋच्छ्राणां नवात चरेत्। पवं कृते विधाने तु विदद्यादीद्धदेहिकम्। अथ कुष्टिमृतौ ।

यमः ।

मृतस्य कुछिनो देहं निखनेद्गोष्टभूमिषु। वासरं त्रितयं पश्चादुद्धत्यान्यत्र तं दहेत्॥ न गङ्गाष्ठवनं कार्य निक्षेपे विधिरुच्यते। षड•द्वतपूर्णेन विधिनात्यकतुं चरेत्॥ ततोऽस्थिसञ्चयं तस्य गङ्गायां प्रक्षिपेत्सुधीः । मासि मासि ततः कुर्यात्मासश्राद्धानि पार्वणात् ॥ इत्येतत्कथितं कुष्टिमरणे शास्त्रकोविदैः । पार्वणात् पार्वणविधानेनेत्यर्थः ।

भविष्येऽपि ।

शुणु कुष्टिगणं विष्र उत्तरोत्तरते। गुरुम् । विचर्चिका तु दुश्चमां वर्वरीयस्तृतीयकः ॥ विकर्दुर्वणतास्रो च छुष्णद्वेते तथाष्टकम् ।

इत्युक्तवा—

मृते च प्रापयेचीर्थमथवा तहमूलकम् । नापिण्डं नोदकं कार्थं न च दानिकयां चरेत् ॥ षण्मासीयिक्षिमासीयो मृतः कुष्ठी कदाचन । यदि स्नेहाश्चेरहाहं यतिचान्द्रायणं चरेत्॥

अथ वैषदाहापवादः ।

तत्र पतितादौ दाहापवादः पूर्वमेवाशौचप्रसङ्गेनोकः। बालादावपः वादान्तरमाह—

मनुः ।

उनिद्विवार्षिकं प्रेतं निद्ध्युर्वान्धवा बहिः। अलङ्कृत्य शुर्वो भूमावस्थिसञ्चयनादते॥ नास्य कार्योऽग्निसंस्कारो नापि कार्योदकिषा। अरण्ये काष्ट्रवस्यक्ष्या क्षपेयुस्त्रयद्दमेव च।

भरण्ये काष्ट्वदिति । काष्ट्रत्यागेन यथा तद्विषय औदासीन्यं तथास्याः पि त्यागेनीदासीन्यं न त्वग्निसंस्कारादिकरणमित्यर्थः । निस्नननं चाज्यितसस्य कार्यम् ।

उनद्विवार्षिकं प्रेतं घृताकं निखनेद् भुवि । यमगाथां गायमानो यमस्कमनुस्मरन्॥

इति यमोक्तः।

होगाक्षिणा चात्र विशेषो दर्शितः— तृश्णीमेषोदकं कुर्याचृश्णी संस्कारमेष च ॥ सर्वेषां इतचूडानामन्यत्रापीच्छया द्वयम् ।

द्वयमग्ग्युदकदानात्मकिमित्यर्थः । तेन यदा कदाचित्कृतच्चुडस्य तूर्णीमग्न्युदकदानं नियतम् । अकृतच्चुडस्य तु निखननं वा तूर्णीम-ग्न्युदकदानं वेति विकल्पः । अयं विकल्पो नामकरणोत्तरमेव । नात्रिवर्षस्य कर्त्तस्या बान्धवैष्ठदकाकिया। जातदन्तस्य वा कुर्युनीम्नि वापि छते सति॥

इति मनुना क्रतनाम्न एवोद्किक्षयाया वैकल्पिकत्वोक्तेः । अतश्च नामकरणात्पूर्व निखननमेव । ऊनद्विवार्षिकमिति सामान्यवचनात् ।

तदापि जातारण्यभावे, तत्सद्भावे तु दाह प्रवेति केवित्। वस्तुतो ये ब दाहप्रसक्तिस्तत्रैव जातारणिनियमो युक्तः ।

अतश्च नामकरणोत्तरमेव दाहपक्षे जातारणिनियम इति पूर्वमे ।

अत्र च नात्रिवर्षस्येति वचनात् त्रिवर्षस्याकृतचूडस्यापि तूर्णोमः ग्न्युदकदानं नियतं गम्यते इति मिताक्षराकारः । अत्राग्निदानोदकः दानादेस्तूरणीं करणेऽपि मन्त्रविशेषपाठमाद्द—

याज्ञवस्कयः।

यमसुकं तथा गायां जपद्भिलौंकिकाग्निना। स दग्धन्यो उपतश्चेदाहिताग्न्यावृतार्थवत्॥

इति दाहानिर्णयः ।

अथोदकदाननिर्णयः ॥

तत्र याज्ञवस्यः।

सप्तमाइशमाद्वापि श्वातयोऽभ्युपयन्त्यपः। अपनः शोशुचद्यमनेन पितृदिङ्मुखाः॥

सप्तमाइरामाद्वा दिवसादर्वाक् ज्ञातयः समानगोत्राः सपिण्डाः सोदकाश्च अपनः शोशुचद्घमित्यनेन मन्त्रेणापोऽभ्युपयन्ति निन् यन्ति । अस्य च दाहोत्तरं कर्त्तव्यतामाह—

शातातपः।

श्चरीरमग्नौ संयोज्यानवेक्षमाणा वर्षोऽभ्युपयन्ति । स्नानादौ विशेषः ।

छन्दोगपरिशिष्टे ।

अथानवेक्षयेत्यापः सर्व एव शवस्पृशः । स्नात्वा सचैलमाचम्य दद्युरस्योदकं स्थले ॥ गोत्रनामानुवादान्ते तर्पयामीत्यनन्तरम् । दक्षिणात्रान् कुशान् कृत्वा स्नातेलं तु पृथक् पृथक् ॥ पारस्करीयेऽपि ।

संयुक्तं मैथुनं वोदकं याचेरन्तुदकं करिष्यामह इति । कुरुष्वं मा चैवं पुनारित्यशतवर्षे प्रेते । कुरुष्वमित्येवेतरस्मिन् सर्वे इतियोऽपोऽस्यवयस्त्यासप्तमात्पुरुषादृद्शमाद्धाः समानग्रामवासे वा यावत्सम्बन्धमनुस्मरेयुः। एकवस्ताः प्राचीनावीतिनः। स्वव्यस्टनाः मिकयाऽपनोद्यापनः शोशुचद्यमिति । दक्षिणमुखा निमञ्जन्ति। प्रतायोदकं प्रसिञ्चन्त्यञ्जलिनासावेतत्त उदकमिति।

संयुक्तः सम्बन्ध्युत्तरहानाभिज्ञो वा, मैथुगः इयालः । तमुदकं याचरन्, उदकं करिष्याम इत्यनेन मन्त्रेण । पृष्ठप्रति व चनम्, कुरुष्वं मा चैवं पुनिरित्यशतवर्षं प्रते । शतवर्षप्रमृति तु कुरुष्वमित्येव प्रतिः वचनम् । क्षात्यः=सिपण्डाः समानोदकाश्च सर्वं प्रवापोऽभ्यवयन्ति । तत्र सिपण्डस्वकपमाह । सप्तमाहिति । सप्तमपुरुषपर्यन्तिमित्यर्थः । दशमाद्वेति समानोदकस्वकपमुक्तमिति हरिहरः। एकपाम इति । एकप्रामः निवासे तु यावतां सिपण्डत्वेन गोत्रत्वेन वा समरणम् तावन्तोऽप्तु निमक्षन्तित्यर्थः । वस्त्रं परिधानीयं सव्यस्य पाणरनामिकया उपकानि ष्रिक्याङ्गुल्या जलावधवास्तत्रस्य वा तृणाद्यपनोद्यापसार्थं अपनः शोः शुचदद्यमिति मन्त्रेणापनोदकं कार्यमिति कर्कहरिहरौ । स्नानेऽयं मन्त्र इति देवयाद्विकः । अयं च स्त्रीभिनं पठनीयः, अमन्त्रा हि स्त्रियो मता इति वौधायनात् । निमक्षनं सकृदिति हरिहरः ।

विंच्युरिप ।

स्रिप्डीकरणं यावहजुदर्भैः पितृक्रिया । स्रिप्डीकरणादुर्घ्वं द्विगुणैर्विधिवद्भवेत् ॥

इत्युक्तवाह निर्हत्य वान्धवाः प्रेतं संस्कृत्याप्रदक्षिणेन चितामभि-गम्याप्सु सवाससो निमन्जनं कुर्युः । प्रेतस्योदकानिर्वपणं कृत्वैकं च पिण्डं कुरोषु दद्यः ।

उदकदाने आधारविशेषं मन्त्रं चाह-

वैजवापायनः।

उदकान्तं गत्वा सक्चतुन्मज्याष्सु सञ्यपाणेः कानिष्ठिकयावलिस्तिः कनिष्ठं पापमिति । तस्मिंस्त्वेकसुदकाञ्जिकं प्रेताय द्युरसुष्मे स्वधेति । अस्य च कात्यायनाद्यकमन्त्राघारापेक्षया विकल्पः, स च शासामेदेन स्यवस्थितः ।

एवमग्रेऽपि द्रष्टव्यम् । मन्त्रान्तरञ्चाह— हारोतः ।

निष्क्राम्य संस्कृत्यापो गत्वाष्ट्राच्यासी तृष्यतामित्युद्काञ्चार्छ निष् नयन्ति ।

अञ्जलिसङ्ख्यान्तरमाह—

पैठीनसिः ।

रहेता ध्यायन् दक्षिणामुखस्त्रीनुदकाञ्जलीन्निययेत् । चावप्रभृत्येकादशाहं विरमेत् । शावप्रभृति=मरणप्रभृतीत्यर्थः । उदकदाने विशेषान्तरमाह—

प्रचेताः ।

प्रेतस्य बान्धवा यथावृद्धमुदकमवतीर्य नोद्घर्षयेयुरुदकान्ते प्रसि श्चियुरपस्वव्यवत्रोपधीनवाससो दक्षिणाभिमुखा ब्राह्मणस्योदङ्मुखाः प्राङ्मुखा राजन्यवैद्ययोः।

उदकान्ते उदकसमीपे प्रसिञ्जेयुरुदकं दशुः। अपसन्यं यञ्जोपवीतं वा सश्च येषां ते तथा। ब्राह्मणस्य मृतस्येत्यर्थः।

सर्वेषां प्राक्दांक्षणाभिमुखत्वामिति पक्षान्तरमाह।

शङ्घः ।

प्रेतस्य बान्धवा यथावृद्धमुदकमवर्तार्यं १ नोद्घर्षयेरंस्ते प्रर विश्वेष्ट् सकत्याग्दक्षिणामुखाः, राजन्यवैद्यावण्येवमेवापसन्यं वासो यक्षोपवीते कृत्वाञ्जलिना वसने मत्त उदकमित्युक्त्वा तस्मादुत्तीर्यं प्रेत संस्पृष्टानि वासांक्षि परित्यज्य परिदष्युरस्यानि ।

वासश्च यञ्चोपवीतं चेत्युमयमपसन्यं कृत्वेत्यर्थः। अत्र चोत्तरीयं क्षत्रियादिविषयं सन्निधानान्। अतश्च पारस्करोक्तमेकवस्त्रत्वं ब्राह्मः णविषयामिति देवयाद्विकः। अत्र विद्योषो—

ब्रह्मपुराणे ।

कर्तव्यं तु सचैछं तु स्नानं सर्वमलापहम् । ततः पाषाणपृष्ठे तु सर्वे देयं तिलोदकम् ॥ पकैकेन च देयास्तु विशायाञ्जलयो दर्ग । राशे द्वादरा देयास्तु वैश्याय दश् पञ्च च । त्रिंशच्छूदाय देयास्तु वेतभृयङ्गताय वै ॥

उदकदाने दिनेविशेषमाह । गौतमः।

सपिण्डानां प्रथमतृतीयण्ञ्चमसप्तमनवमेषूद्ककियेति । तथा-

दक्षिणाभिमुखोन्मज्य प्रदद्याद्दर्भसंस्तरे । आशौचादञ्जाले विण्डं प्रत्यहं च सकृत् सकृत् ॥ प्रवेताः ।

नदीकूळं ततो गत्या शौचं कृत्वा यथार्थवत् । २६ वी० मि०

1.50

वस्नं संशोधयेदादौ ततः स्नानं समाचरेत् । सचैलस्तु ततः स्नात्वा शुचिः प्रयतमानसः । पाषाणं तत् थादाय विषे दद्याद्दशाञ्जलीन् ॥ द्वादश क्षत्रिये दद्याद्वर्य पञ्चदश स्मृताः । त्रिशच्छूदाय दातव्या स्ततः संप्रविशेद् गृहम् ॥ ततः स्नानं पुनः कार्य गृहाशौचं च कारयेत् ।

अत्राञ्जलिसंख्या तत्तद्वर्णाशौचादिनेषु प्रत्यहमेक्कैकाञ्जलिदानेनाः शौचदिनसमा द्रष्टव्या।

पञ्चपञ्चारादञ्जलिपक्षमपि स प्वाह । दिने दिनेऽञ्जलीन् पूर्णान् प्रदद्याःप्रेतकारणात् । ताबदृद्धिश्च कर्त्तव्या याबीत्पण्डः समाप्यते ।

प्रथमदिन एकोऽञ्जालिः, द्वितीये द्वौ, तृतीये त्रय इत्यादि क्रमेण वृद्धिः कर्त्तव्या। एवं च दशसु दिनेषु पञ्चपञ्चाशदञ्जलयो भवन्ति। शताञ्जलिपक्षमाह—

गृह्मपरिशिष्टकारः ।

आशोचानतं प्रद्यासु प्रेनपुत्रस्तिलाञ्जलीन् ।
प्रथमेऽहि सकद्यात् पिण्डयद्वावृता भुवि ।
श्रीश्च द्याद्वितीषेऽहि तृतीये पश्च चैव हि ।
चतुर्ये सप्तसंख्यास्तु पश्चमे नव चोत्सुजेत् ।
पष्ठेऽहि चैकाद्यकाः सप्तमे तु त्रयोदत्रा ।
अष्टमे पश्चद्याका नवमे दश सप्त च ॥
पकोनविंशार्ते चान्ते शताञ्जलीनिति स्मृता ।
केचित् दशाञ्जलीन् प्राष्टुः केचिदाद्वः शताञ्जलीन् ।
पश्चपश्चाश्चतं चान्ये स्वशाखोक्तव्यवस्थया ॥ इति ।

विडयझावता≔प्राचीनावीतित्वदक्षिणामुखत्वादिना विण्डवित्यस्वकाः रेण । सत्र च प्रत्यहमञ्जलिदानं पुत्रस्येव तत्रैय च ज्ञताञ्जल्यादिपक्षाः शाखामेदेन व्यवस्थिताः । सविण्डानां तु विषमेष्वेच दिनेषु, उक्तगौ-तमवचनात् ।

यद्पि याद्यवद्क्येनोद्दकदाने ज्ञातीनां द्यामदिनावधिकत्वमुक्तम् । तत्रापि गौतमवचनानुसाराद्द्यमदिनाद्वीक् विषमेषु दिनेष्विति व्याख्येयम् । अज्ञातिष्वतिदेशमाह—

याद्ववस्क्यः। एवं मातामहाचार्यप्रेतानां चोदकिकया। कामोदकं सखिपत्तास्वक्षीयद्वशुरितिति ॥

शृतामहादीनां दोहित्रादिभिः पूर्वोक्तप्रकारेणोदकदानं कायम् ।
स्वा=मित्रम् । त्रताः=परिणीता दुहितृभगिन्यादयः । स्वत्रीयो=मागिनेयः ।
स्वश्चरः प्रसिद्धः । ऋत्विजो=याजकाः । पर्षां सख्यादीनां कामोदकं कर्ष्यम् । प्रेतस्योदककामनायां सत्यामुदकं देयमसत्यां न देयम्, अकरणे
प्रत्यवायो नास्वीत्यर्थः ।

पारस्करः।

कामोदकमृत्विकश्वशुरसिखमातुलभागिनेयानाम् । सिपण्डानां मध्ये केषाञ्चिद्धदकदाने कर्तृत्वप्रतिषेधमाद । याज्ञवन्त्यः ।

न ब्रह्मचारिणः कुर्युरुदकं पतिता न च। उदकग्रहणमोर्द्धदेहिकमात्रोपलक्षणमः। ब्रह्मचर्योत्तरकालं पूर्वमृर् तानां स्रिपण्डानामुदकदानमाशौचं च कुर्यादेव । यथाह—

मनुः ।

आदिष्टी नोदकं कुर्यादात्रतस्य समापनात् । समाप्ते तुदकं कृत्वा त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ॥

आदिष्टी=ब्रह्मचार्यस्यपोशानं कर्म कुरु दिवा मा स्वाप्सीराचार्याः धीनो वेदमधीष्वेति वतादेशयोगाद्रह्मचार्युच्यते। अयं च ब्रह्मचारिः ण डदकदानप्रतिषेध आचार्यादिष्यतिरेकेण।

आचार्यपिञ्युपाध्यायािकहित्यापि वती वती । सकटान्नं च नाइनीयात्र च तैः सह संविद्योत् ॥ इतिस्मरणात् । आदिष्टी=प्रकान्तप्रायश्चित्त इति केचित् ।

बृद्धमनुः ।

क्कीबाद्या नोदकं कुर्युः स्तेना वात्या विधर्मिणः। गर्भमर्तृद्वदश्चेव सुराष्यश्चैव योषितः॥ सम्प्रदानविद्येषेणापि प्रतिषेधः श्रूयते।

पाषण्ड्यनाश्चिताः स्तेना भर्तृष्ट्य कामगादिकाः॥
सुराप्य आत्मत्यागिन्यो नाजौचोदकभाजनाः।

श्रुतिबाह्यालिङ्गधारणं पाषण्डं तद्दित येषान्ते पाषण्डिनः॥ अनाश्रिता अधिकारे सत्यकताश्रमविशेषपरित्रहाः। स्तेनाः=सुब णांद्यत्तपद्वयहारिणः। भर्तृष्यः=पतिघातिन्यः। कामगाः=कुलटाः। आदि-प्रहणात् स्वगर्भब्राह्मणघातिन्यौ गृह्येते। सुराप्यो=यासां या सुरा प्रतिषि द्वा तत्पानरताः । आत्मत्यागिन्यः=विषाग्न्युद्धन्धनाद्यैरविहितैरात्मानं या घातयन्ति। एते पाषण्ड्यादयिह्यगत्रं दशरात्रं वेश्याशौचस्योदकः दानाद्यौद्धदेदिकस्य च भाजना न भवन्ति । स्विण्डादीनामाशौद्धदिः निर्मिता न भवन्ति । स्वतस्यस्यो स्विण्डेरुदकद्दानादि न कार्यः मित्यतत् प्रतिपादनपरं वचनम् । सुराप्य दत्यादिषु च लिङ्गमविविधिः तमनुपादेयगतत्वात् । अयमुद्कद्दानादिप्रतिषेधो बुद्धपूर्वकात्मत्यागिः विषयः । यथाह्—

गौतमः ।

प्रायोऽनाशकशस्त्राशिविषोदकोद्धन्धनप्रपतनैश्चेच्छतामिति।

प्रायो≔प्रहाप्रस्थानम्। अनाशकमनशनम्। गिरिशिखराद्वपाः
तः प्रपतनम्। अत्र चेच्छतामिति विश्वषापादानात् प्रमादछते दोषो
नास्तीत्यवगन्तव्यम्। तदाह—

अङ्गिराः ।

अथ कश्चित्प्रमादेन म्रियेताग्न्युदकादिभिः। तस्याशौचं विधातव्यं कर्चव्या चोदकक्रिया॥

<mark>एवं मृत्युविशेषाद</mark>ष्युदकादिनिषेधः।

चाण्डालादुदकात्सपाद्गः सणाद् वैद्युतादपि ।

दंष्ट्रिस्यश्च पशुभ्यश्च मरणं पापकर्मणाम् ॥

उदकं पिण्डदानं च प्रेतेअयो चत्प्रदीयते ।

नोपतिष्ठति तस्सर्वमन्तरिक्षे विनद्यति ॥

पतदपीच्छापूर्वकहननावषयमेव, गातमवचन इच्छापूर्वकमेवोदकेन हतस्य निषेधदर्शनात् । अत्रापि चाण्डाळाढुदकादिति तत्साहचर्यदर्श नाद् बुद्धिपूर्वविषयकत्विनश्चयः । अतो दर्गादिना चाण्डाळादीन् इन्तुं गतो यस्तमारितस्तस्यायमुकदानादिनिषेधः । अयं चोदकादिप्रतिषेधो-ऽनुष्ठानसमर्थजीर्णवानप्रस्थादिन्यतिरिक्तविषयस्तेषामभ्यनुश्चादर्शनात् ।

वृद्धः शौचस्मृतेर्छुप्तः प्रत्याख्यातिमवक्कियः । आत्मानं घातयेद्यस्तु भृग्वग्न्यनशनाम्बुभिः ॥ तस्य त्रिरात्रमाशोचं द्वितीये त्वस्थिस्ञ्चयः । तृतीये तृदकं कृत्वा चतुर्थे आद्धमाचरेत् ॥

इति मिताक्षरायां स्मृत्यन्तरोदाहरणात् । एवं येन येनोपायनात्मः इननं विहितं तद्यतिरिकोपायनेच्छयात्महनने कृते नायमुद्कदानप्रकाः रः । अतस्तिद्विषये प्रकारान्तरमाह—

स्युतिः ।

पतितस्य तु कारुण्याचस्त्राप्तं कर्तुमिच्छति ।

स च दासीं समाहृय सर्वगां दचवेतनाम् ॥

अशुद्धघटहरूनां तु यथावृत्तं व्रवित्यपि ।

हे दासि गच्छ मृत्येन तिलानान्य सत्वरम् ॥
तोयपूर्णे घटं चेमं सतिलं दक्षिणामुखम् ।
उपविष्ठा तु वामेन चरणेन ततः क्षिप ॥
तृप्तये मृतसंज्ञानं पिवेति च वदेनमृहुः ।

निश्चम्य तस्य वास्यं सा लब्धमृत्या वदेच्च यत् ॥

एवं कृते भवेत्ति शिः पतितानां च नान्यथा।

इति पतितोद्देश्यकातिलोदकदानप्रकारः । <mark>एतद्नन्तरं कर्त्तस्यमाद्द-</mark> याज्ञवस्वयः ।

> क्रतोदकान् समुत्तीर्णान्मृदुशाह्यसंस्थितान्। स्नातानपवदेगुस्तानितिहासः पुरातनैः॥

शाद्दले=नवोद्भततृणहरितभूमौ। अवस्थितान्पुत्रादीन् कुलवृद्धा इतिः हासैः श्रोकनिरसनसमर्थैरपवदेयुः=प्रतिबोधयेयुः। ते च—

मानुष्ये कदळीष्तम्भनिस्सारे सारमार्गणम् । करोति यः स सम्मुढो जळबुद्बुदसन्निभे ॥

मानुष्ये=मनुष्यत्वे । पञ्चधा सम्भृतः कायो यदि पञ्चत्वमागतः। कर्मभिः स्वदारीरोत्यैस्तत्र का परिदेवना॥ गन्त्री वसुमती नारामुदधिरैवतानि च॥

फनप्रख्यः कथं नाशं मत्यंलोको न यास्यति ।

इत्यादयः।

कात्यायनोऽपि तानाह—
पर्व कृतोदकान् सम्यक् सर्वान् शाद्वलसंस्थितान्।
आप्लुत्य पुनराचान्तान् वदेयुस्तेऽनुयायिनः॥
मा शोकं कुरुतानित्ये सर्वस्मिन् प्राणधर्मिणि।
धर्मे कुरुत यहान यो वः सह गमिष्यति॥

तथा—
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुद्ध्याः ।
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम् ॥
ऋरेष्माश्रुवान्धवैर्मुकं प्रेतो सुङ्के यताऽवद्याः ।
अतो न रोदितन्यं हि कियाः कार्याः प्रयक्ततः ॥

महाभारते । नायमत्यन्तसंवासः कस्याचित् केनचित् सह। श्रिप नः स्वश्चरीरेण किमुतान्यैः पृथग्जनैः ॥ देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कीमारं यौवनं जरा । तथा देहान्तरं प्राप्य श्रीरस्तत्र न मुद्यति ॥ यथा काष्ठं च लोष्टं च समेबानां महोदश्वौ । समेत्य च व्यपेयातां तद्वद् भूतसमागमः ॥

इतीतिहासश्रवणानन्तरं च गृहं गर्चछयुः। तत्र विदोषमाह— याद्यव्ययः।

> इति संश्वस्य गच्छेयुर्गृहं बालपुरइसराः। विद्रय निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेदमनः॥ आचम्याग्न्यादिसलिलं गोमयं गौरसर्पवान्। प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वादमनि पदं द्यानैः॥ प्रवेशनादिकं कर्म प्रेतसंस्पर्शिनामपि।

पूर्वोक्तानीतिहासवचनानि समाकण्यं बालानग्रतः क्रस्वा गृहं गडले युः। गत्वा च वेदमद्वारि स्थित्वा निम्बपत्राणि सन्दद्य द्यानैः खण्डः वित्वाचम्याग्न्युद्कगोमयगौरससर्वपानालभ्यादमनि पदं निषाय शनैः रस्खलितं प्रविद्योयुः।

शङ्करस्वन्यमपि विशेषमाह ।

दूर्वाप्रवालगोमयमित्रं वृषभं वालभ्य प्रविद्यन्त इति । प्रेतस्पर्शिनां प्रवेशे विशेषमाह ।

पारस्करः।

प्रेतस्यर्शिनो प्रामं न प्रविशेयुरानक्षत्रदर्शनाद्वात्रौ चेदादित्यस्य । हारीतेन तु ब्राह्मणानुमत्या वेत्यधिकं पठितम् । यदि तत्कालप्रतीक्षाः यामसामर्थ्यं तदा ब्राह्मणानुमत्या प्रविशेदित्यर्थः । गृहप्रवेशानन्तरः कर्तव्यमाह ।

भृगुः ।

गृहं प्रविश्य यश्र किचित्प्राणोत्क्रमस्तत्रोपविश्य वस्तमाक्रमय्य यथोदकेनावोश्य स्वस्त्यस्तु गृहाणां शिवं चास्तिवति तिलतण्डुलान् वीहीन् प्रकिरन्तीति । वस्तः=छागः ।

पुत्राद्याशौचिक्रत्यमाइ—

वशिष्ठः ।

गृहान् व्रजिश्वाधप्रस्तरे ज्यहमनइनन्त आसीरन् क्रीतोत्पन्नेन वा वर्त्तराम्निति ।

अवप्रस्तरः=अशौचिनां शयनाद्यर्थं तृणादिनिर्मितः कटः।

बौधायनः ।

🥃 अक्षारलवणाशिनो दशा<mark>इं कटमुपासीरात्रिति ।</mark> मतुः ।

अक्षारलवणान्नाः स्युर्निमज्जेयुश्च तेऽन्वहम् । मासाशनं च नाइनीयुः शयीरंश्च पृथक् क्षितौ ॥ षृहस्पतिः ।

अधःशस्यासना दीना मिलना भोगवर्जिताः। अक्षारलवणात्राः स्युर्लब्धकीताशनास्तथा॥ गौतमः।

अधःशब्यासना ब्रह्मचारिणः सर्वे समासीरन्मांसं न अक्षये युराष्रदानादिति । प्रदानम्=एकादशाहश्राद्धम् ।

पारस्करः ।

त्रिरात्रं ब्रह्मचारिणोऽधः शायिनो न किञ्चित्कर्म कुर्युः, पाकं च न कुर्वीरन् क्रीत्वा लब्ध्वा वा दिवाइनीयुरमांसामिति। अयं च दिवाः श्रीयुरिति दिवाशननियमो द्वितीयादिदिवसविषयः। प्रथमदिवसे राष्ट्र त्रावशनस्याभ्यनुद्धानात्। तदाह—

<mark>आख्</mark>वलायनः ।

यत्रोदकमवहद्भवति तत्र्वाच्य सक्रदुन्मज्येकाञ्चलिमुत्स्ड्य गोत्रं नाम च गृहीत्वाचीर्यान्यानि वासांसि परिधाय सक्रदेव तान्यापीडचो दग्दानदेशानि विस्डियासते । आनक्षत्रदर्शनादादित्यस्य वा मण्डले दश्यमाने प्रविशेगुः । कनिष्ठप्रथमा ज्येष्ठज्ञधन्याः प्राप्यागारमञ्चानम् ग्रिंगोमयमञ्चारांस्तैलमप उपस्पृशन्ति । ते तस्यां राज्यामन्नं पचेरन् क्रीतोत्पन्नेन वा वर्चेरन् त्रिरात्रमञ्चारालवणाशिनः स्युद्धांदशरात्रं वा महागुरुषु दानाध्ययने वर्जयरान्निति ।

उदक्षमवहत्=ि श्वरं भवति । सक्वदुन्मज्य= शक्कद्वगाहीकमञ्जालिमुत्सुः जेयुः पुरुषाः स्त्रियश्च तस्य वेतस्य गोत्रं नाम च गृहीत्वोद्यार्थं काश्यप्री देवदत्तः! पतत्त उदक्षमिति । भादित्यस्य वा मण्डले रश्मिवर्जिते दृश्याने अस्मिन् पक्षे आसते रश्मिमण्डलद्शीनादासते । एषु च पूर्वीदाः हतवचनेषु ज्यहैकाहोपवासः शक्ताशकविषयः । क्रीतस्य लब्धस्य वा मोजनमत्यशकविषयम् । विद्यानेश्वराचार्यस्तु क्रीतलब्धासम्भव उपः वासमाहुः । अत्र विशेषमाह—

स्मृतिः ।

उपवासो गुरौ प्रेते पत्न्याः पुत्रस्य वा भवेत्। तिहिन इतिशेषः। विशेषान्तरं च तत्रैव।

महागुरुमृतौ तद्वदक्षारलवणाशनाः । <mark>द्यधिकं दशरात्रं स्युदीनाध्ययनवर्</mark>जिताः ॥

अत्र कृतोदकान् समुचीर्णानिति पूर्वोदाहृतवचनादुदकदानानन्तरं गृहप्रवेशस्तदुत्तरं च पिण्डदानमिति क्रमी ज्ञेयः।

मदनस्तस्तु प्रेतस्योदकिर्वर्षणं कृत्वा एकं पिण्डं दद्युरिति विष्णुवः चनादुदकदानोत्तरं पिण्डदानं तदनन्तरं गृहश्वेद्य इत्याह । पिण्डदाने स्थलविद्येषमाह—

शङ्घः ।

गृहद्वारे प्रेताय पिण्डं दस्वा पश्चात्प्रविद्येयुः । बृद्धप्रचेतास्त्वाह ।

द्वारदेशे प्रदातब्यों न देवायतने कचित् ॥

आदिस्यपुराणे ।

द्वारदेशेषु दातव्यो न देवायनने किचत्। एवं च देवनायतनस्य विद्वितप्रतिषिद्धत्वाद्विकल्वः। पिण्डो दाः तव्य इत्यनुवृत्तावाह्।

आदित्यपुराणे ।

शुचौ तु देशे नद्यां वा जीर्णनोये प्रदापयेत् ! वाराहपुराणे ।

स्थण्डिले प्रेतभागं तु दद्यात् पूर्वाह्न एव तु ।
कृत्वा तु पिण्डमङ्कर्षं नामगोत्रेण सुन्दिरि ॥
पश्चाददनन्ति गोत्राणि सकुरुयास्त्वेकभोजनाः ।
न दद्यादन्यगोत्राय भुक्षेत यत एकतः ॥
चतुर्णामपि वर्णानां प्रतकार्येषु माधवि ।
पवं दत्तेन प्रीयन्ते प्रेतलोकगता नराः ॥
अक्षाण्डपुराणे ।

वेतीभूतस्य सतनं भुषि पिण्डं जलं तथा । स्रतिलं सकुगं द्घाद् बहिजेलसमीपतः ॥ कूम्मीपुराणे ।

द्वाहं बान्धवाः स्नात्वा सर्वे चैव सुसंयताः। पिण्डं प्रतिदिनं दशुः सायं प्रातर्थथाविधि ॥

अत्र सायमित्यपराह्वे मृतौ प्रथमदिने सायंकाले प्राप्त्यर्थे न तु प्रत्यहं कालद्वये विधानार्थं दद्युरिति बहुवचनं पुत्राभावे पत्न्यादेरपि प्राप्त्यर्थम् । ब्रह्मपुराणे ।

त्रामाद्वहिश्च कर्त्तं <mark>च्यं जलारायसमीपतः।</mark> पिण्डदानं दशाहानि प्रेतायारण्यमाश्चितः॥ अरण्ये पिण्डदानं तु मोहान्न कियते यदि। तदा रौरवमायाति प्रमीतः प्रथमेऽहनि। पुत्रामसंशं स्वपरे महारावं तृतीयके। तामिन्नार्यं चतुर्थे तु प्रयात्यपि सुदारुणम् ॥ पञ्चमे चान्धतामिश्रं षष्ठे घोरं च सुप्रमम्। अमेध्यभूमिसम्पूर्णं सप्तमेऽहान घातकम् ॥ अस्तपत्रवनं घोरमध्मे दहनि सर्वथा। महारौरवसंज्ञं तु नवमे याति मानवः। अवीचिरिति विख्यातं दशमेऽहनि भीषणम् ॥ तण्डुळैः सक्तुभिः शाकैः फळैर्वा श्रद्धया ततः। देशकालानुसारेण कुर्यात् प्रेतस्य तर्पणम् ॥ प्रेताय दिवसे पिण्हों देय एकक्रमेण हि ॥ इति । अत्र नरकश्रवणं पिण्डदानाकरण एव न त्वरण्ये तदकरणे उपसं-हारानुसारात् । दशाहप्रहणं च ब्राह्मणविषयम् । अत प्वाह—

विष्णुः । यावदाशौचं प्रेतस्योदकं पिण्डमेकं च दद्यः । आशौचहासे पिण्डदाने संस्थामाह ।

शातातपः ।

आशौचस्य च हासेऽपि पिडान् दद्याद्दशेव तु। ज्यहाशौचे दश पिण्डाः कथं दातब्या इत्याकाङ्कायामाह— पारस्करः।

प्रथमे दिवसे देयास्त्रयः पिण्डाः समाहितैः। द्वितीये चतुरो दद्यादस्थिसञ्जयनं तथा॥ त्रींस्तु दद्यात् तृतीयेऽहि वस्त्रादिक्षालनं तथा।

ब्रह्मपुराणे । विषये युगपह्रशापिण्डदानं ज्यहाशीचे च प्रकारान्त सद्यः शौचविषये युगपह्रशापिण्डदानं ज्यहाशीचे च प्रकारान्त रमुकम् ।

सद्यः शौचे प्रदातब्याः सर्वेऽपि युगपत्तथा । व्यहाशौचे प्रदातब्याः प्रथमे त्वेक एव हि ॥ ब्रितीयेऽहनि चत्वारस्तृतीय पञ्च चैव हि ।

यतु। देवयात्रिकेन ''पिण्डयज्ञावृतौ देयं प्रेतायात्रं दिनत्रय''मिति २९ वा० मि० वचनात्पिण्डत्रयमेव त्रयहाशीच इत्युक्तम् । तत्र । उक्तवचनविरोधात् । पिण्डत्रयिधानं त्वशक्तविषयमिति विद्यानेश्वरः । सम्पूर्णाशौचे तु यावदाशौचं पिण्डदानमित्युक्तम् । ब्रह्मपुराणे तु यावदाशौचपक्षं निः निदत्वा दशपिण्डदानपक्षमेव प्रसाध्य तत्र दशमपिण्डस्य काल उकः।

जात्युकाशोचतुरुयांस्तु वर्णानां कचिदेव हि । देशधर्मान् पुरस्कृत्य प्रेतिपण्डान् वपन्त्यिपि ॥ देयस्तु दशमः पिण्डो राज्ञां वै द्वादशेऽहिन । वैश्यानां पञ्चदशके देयस्तु दशमस्तथा । शुद्रस्य दशमः पिण्डो मासि पूर्णेऽहि दीयते ॥ पारस्करोऽपि ।

श्राह्मणे द्रश्चिष्डास्तु क्षत्रिये द्वादश स्मृताः । वैद्ये पञ्चद्श प्रोक्ताः शुद्धे त्रिशत् प्रकीर्तिताः ॥ इत्युक्त्वा संख्यान्तरमाह ।

प्रेतेभ्यः सर्ववर्णेभ्यः पिण्डान् दद्याइशैव तु । श्राद्यकर्मणि संप्राप्ते पिण्ड एको विधीयते ।

श्राद्धकर्माण महैकोद्विष्टे संप्राप्ते पूर्वदिन ६२यर्थः । उपनीतानुपनी तमेदेन धर्मविशेषमाह ।

प्रचेताः ।

ससंस्कृतानां भूमौ पिण्डं दद्यात्संस्कृतानां कुशेषु।
पिण्डानां प्रत्यहमेकद्रव्यत्वमाह शुनःपुच्छः।
फलपुलैश्च पयसा शाकेन च गुडेन च।
तिलमिश्चं तु दर्भेषु पिण्डं दक्षिणतो हरेत्॥
तृष्णीं प्रसेकं पुष्पं च धूपं दीपं तथैव च।
शालिना सक्तुभिवीपि शाकैबीप्यथ निर्वपेत्।
प्रथमेऽहनि यद् दृब्यं तदेव स्याद्दशाहिकम्॥

शोदनामिषसकत्नां शाकमूलफलादिषु ।
प्रथमेऽहान यद् द्याचद् द्यादुत्तरेऽहाने ॥
प्रत्यहं कर्नेक्यमाह—
रायादिके ।

असगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्। प्रथमेऽहनि यो दद्यारस दशाहं समापयेत्॥ वायुपुराणे ।

्यश्चाचित्राता प्रेतस्य पिण्डान् दद्यात्स एव हि । बद्यपुराणे ।

प्रथमेऽहिन यो द्यात्मेतायानं समाहितः। अन्नं नवसु चान्येषु स एव प्रद्दाराणि॥ देशैक्यं भविष्योत्तरे।

गृहद्वारे इमशाने च तीर्थे देवगृहे तथा। यत्राद्यो दीयते पिण्डस्तत्र सर्वे समापयेत्। पतेषामन्येषां च विपर्यये विशेषो। पत्रकारिकायाम।

उत्तरीयशिलापात्रकर्तद्रव्याविपर्यये ।

पूर्वदत्ताञ्जलीन दत्वा पूर्वपिण्डांस्तथैव च ॥

शिला=अइस । पात्रं=पाकपात्रम्। अत्र शिलाया नाशे न घटस्को टावृत्तिः। अक्षाभ्यञ्जनादिपदकर्मण एकद्दायनीनयनैवद्प्रयोजकत्वातः। अत्रश्चात्र लौकिकग्रहणम्।

प्रत्यहं पात्रभेदपक्षमाह— प्रवेताः।

नवान्यादाय भाण्डानि आलुकं चरकं तथा।
तोयार्थे तु ततो गच्छेद् गृहत्वा पुरुषः परः॥
गृहत्वा लकुटं मार्गात्सर्वदुष्टिनवारणम्।
ततो गृहं सम्प्रविद्योदेवस्याहृत्य तण्डुलान्॥
तेषां प्रस्तिमादाय कर्चच्यं पिण्डकमं तु ।
तिः प्रक्षाच्य तु तान् सम्यक् चर्छं सम्पाद्येत्ततः।
तं सम्पाद्य समादाय दमेषु विनिवेद्ययेत्॥
दक्षिणायांश्च दमांश्च स च व दक्षिणामुखः।
पिण्डं कृत्वा समुद्धृत्य नामगोत्रेण चार्ययेत्॥

अत्र मन्त्रनिषेधमाह— भादित्यपुराणे।

तिलमिश्रेषु दर्भेषु कर्ता वै दक्षिणामुखः। नामगोत्रप्रमाणेन दद्यात्पिण्डं स्वमन्त्रकम् ॥ मर्गाविः।

प्रतिपण्डं बहिदे<mark>दाइभंमन्त्रविवर्</mark>जितम्। प्रागुद्दीच्यां चहं कृत्वा स्नातः प्रयतमानसः॥ भादिखपुराणे।

पितृशब्दं स्वधां चैव न प्रयुक्षीत कहिंचित्।

अनुशब्दं तथा चेह प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ उपतिष्ठतामयं पिण्डः प्रेतायेति समुद्धरेत् । तृष्णीं धृपं प्रसेकं च दीपं पुष्पं तथेव च ॥ अशुद्धस्त्रिषु वर्णेषु इदं दद्यान्न संशयः। वास्यतः प्रयतश्चेव तिष्ठेत्पिण्डस्य सन्निधौ ॥ ततो वाष्पे निवृत्ते तु नद्यां तु प्रक्षिपेत्ततः।

## वद्यपुराणे ।

<mark>मृन्मयं भाण्डमादाय नरः स्नातः</mark> सुसंयतः । <mark>लगुडं सर्वेदुष्ट्रहनं गृहीरवा तोयमानयेत्</mark> ॥ <mark>ततश्चोत्तरपूर्वस्यामधि प्रज्वालयेहिश्चि ।</mark> तण्डुलप्रसृति तत्र त्रिः प्रक्षात्य पचेत्स्वयम् । <mark>सपवित्रैस्त्लैर्मिश्रं छामिकेशविवर्</mark>जितम् ॥ <mark>द्वारोपान्ते ततः क्षिप्त्वा सुशुद्धां</mark> गौरमृत्तिकाम् । तत्पृष्ठे प्रस्तरे दर्भान् यास्यामान् देशसम्भवान् ॥ <mark>ततोऽवनेजनं दद्यात्संस्परन् गोत्रनामनी ।</mark> <mark>तिलसर्पिर्मधुक्षीरैः संसिक्तं तत्तमेव हि ॥</mark> दद्यात्वेताय पिण्डं तु दक्षिणाभिमुखः स्थितः। फलमूलगुडक्षीरतिलैमिश्रं तु कुत्रचित् ॥ अध्यैः पुरवेस्तथा ध्रवेदींपैस्तायेश शीतलेः। ऊर्णातन्तुमयैः युद्धैर्वासोक्षिः विण्डमर्वयेतः । प्रयाति यावदाकार्य पिण्डाद्वाष्प्रमयी शिखा ॥ तावत्तत्वम्मुखं तिष्ठेत्विषडं तोये क्षिपेचतः । एकस्तोयाञ्जलिश्चैव पात्रमेकं च दीयते ॥ द्वितीये द्वौ तृतीये त्रीन् चतुर्थे चतुरस्तथा । पश्चमे पञ्च षट् षष्ठे सप्तमे सप्त एव च ॥ अष्टमेऽष्टै। च नवमे नवैव दशमे दश। <mark>येन स्युः पञ्च पञ्चाश्चत् तोयस्याञ्जलयः क्रमात् ॥</mark> तावद्वास्त्रश्च कर्त्तव्या यावात्विण्डः समाष्यते ।

## ब्रह्मपुराणे ।

वेताय पिण्डदानं तु कर्त्तुं गच्छन्ति ये नराः । निष्कामन्ति गृहात्ते तु ज्येष्टं इत्वा पुरस्सरम् ॥ **इस्वान् पुरस्सरान्** कृत्वा प्रविद्यन्ति गुहं तु ते ।

## विण्डदानादिकुलानिरूपणम्।

उल्लङ्घ रास्त्रपाषाणौ प्रविश्वान्ति गृहं समात्॥ ऐवं पिण्डदानं कृत्वा गृहमागत्य तत्कृत्यमाह। बह्मपुराणे।

> एकाहं द्वारदेशे तु जलपात्रं निधाय च। श्लीरपात्रं च कारुण्यारेप्रतायेति विनिश्चयः॥ प्रेतास्मिन् शीतले तोये स्नाहि दुग्धं ततः पिब। इति जल्पंस्त्रिरात्रे तु अक्तमुष्टिं क्षिपेत्तथा॥

शातातपः ।

जलमेकाहमाकाशे स्थाप्यं क्षीरं च मृत्मये। आकाशे शिक्यादौ प्रेतमुहिदय जलं क्षीरं च पृथक् मृत्मये पात्रे प्रथममहोरात्रं स्थापयेदित्यर्थः।

अत्र दिनसंख्याधिक्यमुक्तम्।

गाइडे ।

अपके मृन्मये पात्रे दुग्धं दद्याद्दिनत्रयम्। काष्ट्रत्रये गुणैर्वद्धे पुत्रो रात्रौ चतुष्पये॥

तथा--

मस्यपुराणे ।

सर्वथा तापशान्त्यर्थमध्वश्रमविनाशनम् । तस्मान्निष्ययमाकाशे दशरात्रं पयस्तथा ॥

वद्मपुराणेडावे ।

यस्माध्येतपुरीं प्रेती द्वादशाहेन नीयते।
गृहपुत्रकलतं च स दशाहं प्रपश्यति॥
तस्मानिजिपतुकुलं वर्जीयत्वा नराधमः।
अस्थीन्यन्यकुलस्थस्य नीत्वा चान्द्रायणं चरेत्॥
मार्गादौ स्पर्शादिदोषे शुद्धिप्रकारमाह।
शीनकः।

अजिनं कम्बला दभी गोकेशाः शाणमेव च ।
भूजेपत्रं ताडपत्रं सप्तथा वेष्टनं स्मृतम् ॥
हैमं च मौक्तिकं रौष्यं प्रवालं नीलकं तथा ।
क्षिपेत्तदस्थिमध्ये तु शुद्धिभवति नान्यथा ॥
ततो होमं प्रकुर्वीत तिलाज्वेन विचक्षणः ।
उदीरतेति सुकेन हुनेद्षेत्रं शतम् ॥
ततो गत्वा क्षिपेत्रीथं स्पर्शदोषो न विद्यते ।

मुत्रपुरीपाचमने कुर्वन्नास्थानि धारयेत्॥ अत्रास्थिसञ्जयने कालः समयप्रकाशे द्रष्टव्यः।

अथ नवश्राद्यानि ।

तथाचास्नन्यमः । नवश्राद्धं द्याहानीति । नागरसण्डे ।

> त्रीणि सञ्चयनस्यार्थे तानि वै शृणु साम्प्रतमः । यत्र स्थाने भवेन्मृत्युस्तत्र श्राद्धं तु कारयेत् ॥ एकोहिएं ततो मार्गे विश्वामी यत्र कारितः । तत्र सञ्चयनस्थाने तृतीयं श्राद्धिमध्यते ॥ पञ्चमे सप्तमे तद्धद्दष्टमे नवमे तथा । दशमैकादशे चैव नवश्राद्धानि तानि वै ।

कात्यायनोऽपि ।

चतुर्थे पञ्चमे चैव नवमैकादशेऽहिन ॥ यत्तु वै दीयते जन्तोस्तन्नवश्राद्धमुच्यते । संज्ञाकरणं च "चान्द्रायणं नवश्राद्धे" इति प्रायश्चित्तविशेषविधाः नार्थम् ।

बृद्धवाशिष्ठः ।

प्रथमेऽहि तृतीये च सप्तमे नवमे तथा। एकादशे पञ्चमे स्युर्नवश्राद्धानि षट् तथा॥

बौधायनः ।

मरणाद्विषमेषु दिनेष्वेकैकं नवश्राद्धं कुर्यादानमाद्, यदि नवमं वि-विख्येत एकाद्ये तस्कुर्यात् । नवमदिनकर्त्तव्यस्य श्राद्धस्य नवमः दिने दैवादसम्भवे एकाद्यदिने तस्कर्त्तव्यमित्यर्थः ।

भात्रः ।

नवश्राद्धानिमित्तं स्यादेकमेकादशेऽहिन । एवमनेकेषु पक्षेषु सत्सु येषां गृह्ये नवश्राद्धान्युक्तानि तैर्यथागृह्यः मनुष्टेयानि स्वगृह्ये नोक्तानि चेत्पुराणाद्युक्तानि यं कञ्चित्पक्षमाश्रित्य कर्चव्यानि । पतेषां प्रेतत्वनिवर्चकत्वान्नित्यत्वमाद ।

बृद्धवाशिष्टः ।

अलब्ध्वा तु नवश्राद्धं प्रेतस्वाच्च न मुच्यते । अर्वाक्तु द्वादशाहस्य लध्वा तराति दुष्कृतम् ॥ पतानि चैकोद्विष्ठकपाणि । तदुक्तम् । ब्रह्माण्डपुराणे ।

> नवश्राद्धानि कुर्बीत प्रेतोद्देशेन यत्नतः। एकोदिछविधानेन नान्यथा तु कदाचन॥

पको दिष्ठकपत्वे ऽपि युग्मा ब्राह्मणा भोजयितव्या इत्यर्थः। एकाः दशाहिके त्वेको ऽपि। "एक मेकादशे ऽह नी'त्यात्रेव चनात्। "अयुग्मान् भोजये द्विप्रांहतन्त्रचश्चाद्धमुख्यते" इति शुल्पाण्यादिनिवन्धेषु पाठः। अन्न भोजये दिति वचनादेषां श्राद्धानामन्नद्रव्यक्तत्वं प्रतीयते। कात्यायनोक्तं चतुर्थोहनवश्चाद्धे विशेषमाह—

षृहस्पतिः ।

चतुर्थेऽहिन विषेभ्यो देयमसं हि बान्धवैः। गावः सुवर्णं वित्तं च प्रेतमुहिद्य शक्तितः॥ यदिष्टं जीवतश्चासीह्यातस्य प्रयत्नतः। अत्र निमन्त्रणादौ विशेष उक्तो— भविष्ये।

> गतोऽिख दिव्यलोकं त्वं कृतान्तिवाहितात्पथः। मनसा वायुभूतेन वित्रे त्वाहं नियोजये ॥ पूजियश्यामि भोगैस्त्वामेवं वित्रं निमन्त्रयेत्। इहलोकं परित्यज्य गतोऽिख परमां गतिम् ॥ मनसा वायुभूतेन वित्रे त्वाबाह्यास्यहम्। तत्र नवश्राद्धेषु केषाश्चित्पदार्थानामननुष्ठानमुक्तम्।

बह्बचपरिशिष्टे ।

अनूदकमधूपं च गन्धमारुयविवर्जितम् । अनुदकम्=अनहर्यम् । पिण्डोदकमवनेजनप्रत्यवनेजनपरिषेचनरूपं तद्वर्जितमित्यर्थः । तथा—

पकोदिष्टेषु सर्वेषु न स्वधा नाभिरम्यताम् । नाम्नोकरणमन्त्रश्च एकं वाथ तिलोदकम् ॥ स्वस्त्यस्तु विस्रजेद्देवं सक्तःप्रणववार्जितम् । एकोदिष्टस्य पिण्डे तु अनुशब्दो न विद्यते ॥ पितृशब्दं न कुर्वीत पितृहा चोपजायते ।

अत्र प्रेतशब्दः प्रयोक्तव्यो न पितृशब्दः, "ऊहे तृहिद्य प्रेताय सर्वे-त्रैव प्रदीयते''। इति वचनात्।

तथा स्मृतिरलावस्याम् ।

आशिषो द्विगुणा दर्भा जयाशीः स्वस्तिवाचनम्।

पितृशब्दश्च सम्बन्धः शर्मशब्दस्तथैव च । पात्रालम्भोऽवगादश्च उत्मुकोवलें बनादिकम् । तृप्तिप्रदनश्च विकरः शेषप्रदनस्तथैव च ॥ प्रदक्षिणा विसर्गश्च सीमान्तगमनं तथा । अष्टादशपदार्थोश्च प्रेतश्चाद्धे विवर्जयेत् ॥

क्रियानिबन्धे-

उत्तानं स्थापयेत् पात्रमेकोद्दिष्टं सदा बुधः । न्युन्तं तु पार्वणे कुर्यात्तस्योपिर कुशान्त्यसेत् ॥ सपिण्डोकरणान्तानि प्रेतश्राद्धानि यानि वै । तानि स्युलौंकिके वहावित्याह त्वादवलायनः॥

अत्र लोकिकामिः सिपण्डोकरणान्तश्राखेषु, अन्ये तु धर्माः सिप्णि ण्डीकरणप्राक्तनैकोद्दिष्टेष्वेव बोध्याः। नवश्राद्धश्रोषमन्नं यजमानेनाः न्येन वा न भोक्तव्यमित्याह—

अङ्किराः ।

नवश्राद्धेषु पविछष्टं प्रहे पर्युषितं च यत्। दम्पत्योर्भुकशेषं च तन्त भुञ्जीत कर्हिंचित्।

नवश्राद्धशेषप्रतिपादनमाह—

देवलः ।

पकोद्दिष्टेषु शेषं तु ब्राह्मणेश्यः समुत्स्जेत् । ततः कामं तु भुक्षीत स्वयं मङ्गलभोजने ॥

नवसंबक्षकेष्वेकोद्दिष्टश्राद्धेषु शेषमन्तं श्राद्धभोकत्रभ्यः समर्पयेत्त दनुश्चया जलादौ वा प्रक्षिपेन्न भुक्जीत नवान्यं क्रमपि भोजयेत्।

ततस्तदनन्तरं कियमाणे मङ्गलमोजने नवातिरिक्ते श्राद्धे शेषं स्वयं भुञ्जीत, श्वात्यादीश्च मोजयेत्। श्राद्धश्चेषादन्येनानेन श्वातिदीनाना थाद्यो मोजनीयाः। अत एव श्राद्धान्यभिधायोक्तं—

ब्रह्मपुराणे ।

कर्त्तव्यं तु नरैः श्राद्धं देशकालानुरोधतः । सपिण्डाश्च सजातीयास्तथान्येऽपि बुभुक्षिताः । दीनानाथाश्च कृपणास्तथान्नमुपभुञ्जते ॥

इति नवश्राद्धानि ।

अथाशीचान्तदिनकृत्यम् ।

कारिकायाम्— गत्वा प्रामाद् बहिः सर्वे पिण्डशेषं समाप्य तु । अत्र नैमित्तिकं क्षीरं निषेधेऽपि हि दर्शवत् ॥

त्यक्त्वैव वाससी पूर्व स्पृष्टे स्नायुर्निमित्ततः। अत्र पिण्डत्रयं दश्चस्तःसाविभ्यस्तयादिमम्॥ भेताय मध्यमं पिण्डं तृतीयं च यमाय च। गौरसर्षपकरकेन तिलकरकेन संयुतम् ॥ श्चिरः स्नानं ततः कृत्वा तोयेनाचम्य वाग्यतः। वासोयुग्मं नवं शुक्कमक्षतं शुद्धमेव च। युद्दीत्वा गां सुवर्णे च मङ्गलानि शुभान्यपि॥ **रपृष्टुा सङ्गीर्तयेद्वाचं पश्चारु**छुद्वो भवेत्ररः। विद्रो जँलाग्नी संस्पृदय राजा वाहनमायुधम्॥ वैष्यः प्रतोदं रदमीन् वा शुद्धो यष्टि च शुद्धाति। तैलाभ्यङ्को बान्धवानामञ्जसंवाहनं च यत्॥ तेन चाप्यायते जन्तुर्यदश्नन्ति स्वबान्धवाः। पत्नी च वपनं कुर्यादिति ब्यासेन भाषितम् ॥ कर्त्रात्र प्राधिताः सर्वे ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवाः। दद्यरभ्यङ्गतः पूर्व स्त्रीस्<mark>त्रीन् घर्मोदकाञ्जलोन् ॥</mark> पूर्ववन्नामगोत्राभ्यां नियमो नेह वेश्मनः(१)। प्रविशेयुः सुवासिन्योऽभ्यङ्गस्नाताः सितांशुकाः ॥ बालपूर्वाः पूर्णघटाः स्वगृहं तु विशोभितम्। चन्नो मित्रेश्चतुर्भिश्च कुर्याच्छान्त्युदकं गृहे। जपो प्रतिर्धादे<mark>ः स्या</mark>दिति पैठीनसेर्वचः॥ दानं स्वस्त्ययनं शान्तिर्श्राह्मणाना च पुजनम्। उत्तीर्णदुःखस्तु ततः कु<u>क्षते शा</u>ट्यवर्जितः ॥ द्वानीमुद्धृतैस्तोयैः पाकं कुर्युरतिद्वताः।

इरयाशीचान्त्यदिनकृत्यम् ।

अथैकादशाहिकश्राद्धानि ।

तत्र— कूर्मपुराणे।

> एकादशेऽहि कुर्चीत प्रेतमुहिश्य भावतः। द्वादशे वाहि कर्चेन्यमनिन्धेऽप्यथवाहिन ॥ एकं पवित्रमेकोऽर्घः पिण्डमात्रं तथैव च। एवं मृताहे कर्चन्यं प्रतिमासं तु वस्सरम्॥

<sup>(</sup>१) कक्षन इत्यन्यत्र पाठः। २८ चे ि मि•

अत्र द्वादशादिदिनानि यद्येकादशेऽहि अन्याशौचादिना विधनः स्तदा द्रष्टव्यानीति कश्चित्। तत्र-

आद्यं श्राद्धमशुद्धोऽपि कुर्यादेकादशेऽहिन । कर्तुस्तात्कालिकी शुद्धिरशुद्धः पुनरेव सः ॥ इति सक्केनान्याशौचेऽप्येतस्य विधानात् ।

सस्यपुराणे ।

ततस्वेकाद्याहे तु हिजानेकाद्यैव तु ।
क्षत्रादिः स्तकान्ते तु भोजयेदयुजो हिजान् ॥
आवादनाग्नोकरणं दैवहीनं विधानतः ।
एकं पवित्रमेकोऽघं एकः पिण्डो विधीयते ।
हपतिष्ठतामिति च पश्चादेयं तिलोदकम् ।
स्वदिनं विकरे व्याहिसर्गं चाभिरभ्यताम् ॥
योषं पूर्ववृदत्रापि कार्यं वेदविदो विदुः ।
अनेन विधिना सर्वमनुमासं समाचरेत ॥

अत्र चावाहनवाधे ऽपि कात्यायनोक्त आयान्तु न इश्यावाहनोत्तरं विहितो जपो भवत्येव।गोभिलेन त्वावाहन पव तस्य मन्त्रस्य विहित्तः वाव्याहन पव तस्य मन्त्रस्य विहितः वाव्याहन पव तस्य मन्त्रस्य विहितः वाव्याव्यान्दोगानामेकोदिष्टे स निवर्त्तत इति मैथिलाः।अग्नौकरणपर्युदासे च हुतशेषदानवाधे तदङ्गपात्रालम्भनस्य समन्त्रस्य वाधः। अङ्गत्वं च तस्य हुतशेषं दत्वेति क्रवाश्चतेः।अमृतं जुहोमीति मन्त्रलिङ्गाच्चेति गौलः। मैथिलास्त्वेकोदिष्टे पात्रालम्भनं भवत्येवेत्याहुः।

ब्रह्मपुराणे ।

स्तकान्ते गृहे आसमेकोद्दिष्टं प्रचक्षते।

मार्कण्डेयपुराणे ।

मृताहिन तु कर्चव्यमेकोहि छ शृणुष्व तत्।
देवहीनं तथेका ध्यं तथे वैकपिव वकम् ॥
आवाहनं न कर्चव्यमशीकरणवर्जितम् ।
प्रेतस्य पिण्डमेकं च दद्या दुव्छि छ सिक्षधौ ॥
तिळोदकं चापसव्यं तक्षामस्मरणान्वितम् ।
अक्षय्यममुकस्येति स्थाने चैवोपित छ ताम् ॥
इति व्यात् प्रयत्नेन कर्ता विप्रविसर्जने ।
अभिरम्यतामिति वदेद् ब्र्युस्ते ऽिमरताः स्म ह ॥
प्रतिमासं भवेदेतत् कार्यमाव स्सराहरैः।

बौधायनः। एकोदिष्टं च एवं स्याद् द्वादशेऽहनि वा पुनः।

अथवोध्वमयुग्मेषु कुर्वाताहरसु शक्तितः॥ मर्थमासेऽथवा मासे ऋवौ सम्बन्सरेऽपि वा। निमन्त्रणे तु पूर्वे सुर्देषमग्रीकृतिस्तथा॥ न स्वधा श्रावणायृपधूपदीपनमस्कृतिः ?। साग्नि समिध्य पर्युष्ट्य परिस्तीर्थ च साद्येत्॥ दवींमीदुम्बरीमाज्यस्थालीं च श्रुवमेव च। पात्रं च प्रोक्षणीं चैव तिलोदकघरं तथा॥ प्रोक्ष्येतत्सविशेषात्रमानीयाज्यं निष्ण्य च। अधिश्रित्य च पर्यश्नि कृत्वा तदुभयं ततः॥ स्तुवं दधीं च संमुज्य त्वन्नमुद्वास्य घारितम्। कृत्वा तिळोदकं पुंसां स्त्रीणां चोहितमन्त्रवत् ॥ पितृशब्दे क्षिपेरप्रतं स्वधावर्ज तु सर्वतः। प्रेतमावाह्य विप्रांश्चाप्युपवेदय निमन्त्रयः च ॥ अमुक्मै तृप्तिरस्त्वेवं तिलोदकमिद्दाप्येत । त्रप्तिरस्थिति चान्योऽपि ब्याइत्वाप्यलङ्कते॥ करिष्यामीत्यनुद्वाय कुरुष्वेति वचोदितः। **उ**पस्तीर्याथ दब्धी तु सर्वान्नेक्ष्यः सकृत्सकृत्॥ वभिधार्याय जुहुयादङ्गारान् भरममिश्चितान् । पृथक् दक्षिणतः क्वत्वा प्रेतायत्यादि नामतः॥ अभिमृष्यात्रमृहित्वा निक्षिप्यानुदिशेत्ततः। अमुष्या उपतिष्ठन्त्वित्यथ मन्त्रैः समीक्ष्य तान् ॥ भुक्त्याचान्तेषु कृत्वा च स्वदितं <mark>च तिलोदकम्।</mark> विकीयोंत्सिच्य दत्वा च दक्षिणामुद्ति क्षये ॥ अभिवाद्य तु ताब् ब्र्यानृप्तिरस्थिति तेऽपि च। अस्तु तुतिरिति ब्र्युरनुज्ञानान्तमाचरेत् ॥ अनुकातोष्ट्रशेषेण पिण्डं दत्वा प्रसिच्य च। तृप्ता स्थेत्येतमादाय पिण्डमुच्छिष्टमेव च ॥ अपामन्ते तदुरस्रुज्य स्नात्वा गच्छेष् गृहान् प्रति । पुण्याह्युक्तदीपं च पूर्णकुम्भादिमङ्गलम्॥ गृहद्वारे स दृष्ट्वानं शेवं भुन्नीत कामतः। क्षत्रियः स्नातमात्रस्तु स्पृशेद्वाहनमाहितम् ॥ वैदयः प्रतोदं रिंदम वा यष्टि शुद्रः कृतिकयः।

पकोदिष्टान्त पवायं संस्कर्ता मुख्यते त्वघात्॥ तृतीयपक्ष आयाते कुर्यादेव द्वितीयकम्। मासि मासि च कामन्तु नष्टे पूर्णे कथंचन॥ बत्सरे वत्सरे केचित् कुर्वतेऽस्य मृताहिन। अत्र च साग्निकेनापि वैद्दवदेवः पश्चात्कार्यः। तथा च— गृह्यपरिशिष्टम्।

संप्राप्ते पार्वणश्राद्धे एकोदिष्टे तथैव च । अप्रतो वैद्वदेवः स्यात्पश्चादेकादशेऽहिन ॥ एतच्छ्राद्धं च न केवलं ब्राह्मणस्यैकादशेऽहि अपि तु क्षात्रियाः

देरपि । अस्य आद्धस्यैकाइशाह एव कालः । तथा च-पैठीनसिः ।

> पकादशेऽहि यच्छ्राद्धं तस्त्रामान्यमुदाहृतमः। चतुर्णामपि वर्णानां स्तकं तु पृथक् पृथक् ॥ इति ।

त्या च शक्षः। आद्यं श्राद्धमशुद्धोऽपि कुर्यादेकादशेऽहनि। कर्तुस्तात्कालिकी शुद्धिरशुद्धः पुनरेव सः॥ इति।

तथा। इयहैकाहाशौचयोरप्यैकादशाह एव सवैराद्यमेकोहिएं कर्त्तस्यम्। सद्यः शौचेऽपि दातव्यं प्रेतस्वैकादशेऽहिन । स एव दिवसस्तस्य आद्धशय्यासनादिषु ॥

इति शक्कवचनात्।

अत्र च सद्यः शौचप्रहणं स्वारितकाशौचसक्कोचोपलक्षणम्। न च "अथाशौचस्यपगम" इति विष्णुवस्नाविरोधः। तस्य ब्राह्मणामि-प्रायणाष्युपपत्तेः। एवं हि सति सङ्कोसमात्रं स्यात्र कस्य चित्रपदस्य लक्षणा। कुर्यादेकादशेऽहनीत्यत्रेकादशपदस्योपलक्षणत्वे विधौ ल-क्षणा स्यात्। न च—

> ततस्तेषां दशाहे तु द्विजानैकादशैव तु । क्षेत्रादिः स्तकान्ते तु भोजयेदयुजो द्विजान् ॥

इति मारस्यवचनविरोधः। ब्राह्मण प्काद्शाह् बाधश्राद्ध प्रकाद्श ब्राह्मणान् प्रकेनान्नेन भोजः येत्। क्षत्रियादिस्त्वेकादशाह आमेनाधश्राद्धं कृत्वा सुतकान्ते प्रकेन तेनान्नेन ब्राह्मणान् भोजयदेवमर्थकेन मरस्यवचनेनास्यैवपक्षस्य समर्थः नात् । एवं च सत्येकाद्शाद्दस्तकान्तकालद्वयोपेतं ब्राह्मणक्षत्रियादिः विषयं विधिद्वयमर्थवद्भवति । अन्यथा विष्णुवचनवत् सुतकान्तरूपः कालोपेतेनेव विधिना सर्ववर्णसाधारणाद्यश्राद्धविधिसद्धौ विधिद्धः यमनर्थकं स्यादिति विद्योनस्वरहेमादिप्रभृतवः ।

शूलपाणिप्रमृतयस्तु ।

एकादशाहे यच्छ्राद्धं तृःस्त्रमान्यमुदाहृतम्। एकादशभ्यो विषेभ्यो दद्यादेकादशेऽहनि॥

इति भविष्योत्तरे,

एकादशाहे कर्त्तव्यं श्राद्धं प्रेताय यत्नतः।

इति बाराहपुराणे, पूर्वोदाहृतसत्यवतपैठीनसिशङ्कादिवसनेष्वपि पकादशाहपदमाशौचोत्तरिदनोपलक्षणम्। अथाशौचन्यपगम इति वि-ष्णुवचनात्, अत्रादिः सतकान्ते तु भोजयेदयुजो द्विजानिति मत्स्य-पुराणास्य। तेन क्षत्रियादिभिः स्वस्वाशौचानते अयहैकाहाशौचिभिश्च दशाहमध्य एव दशाहकृत्यानुष्ठानान्त पकादशाहभादं कर्त्तन्यमि-त्याहुः।

अन्योऽपि विशेषो हेमाद्रगुदाहृतपरिशिष्टे—
आशिषो द्विगुणा दर्भा जपाशीः स्वस्तिवाचनम् ।
पितृश्रद्धः स्वसम्बन्धः शर्मशब्दस्तथैव च ॥
पात्रालम्भोवगाहृश्च उत्पृक्षोवलेखनादिकम् ।
तृत्तिप्रश्नश्च विकरः शेषप्रश्नस्तथैव च ॥
प्रवृक्षिणाविस्रगेश्च स्रोमान्तगमनं तथा ।
अष्टादश पदार्थोस्तु प्रेतशास्त्र विवर्जयेत् ।

मनुरिष प्रेतश्राद्धमधिकृत्य— अदैवं भोजयेच्छ्राद्धं पिण्डमेकं तु निर्वपेत्।

याइवस्त्रयः । एकोहिष्टं देवहीनमेकाष्ट्रयेकपवित्रकम् । आवाहनाग्नोकरणरहितं ह्यपस्व्यत् ॥ उपतिष्ठतामक्षय्यस्थाने विश्विसर्जने । अभिरम्यतामिति वदेद् ब्रूयुस्तेऽभिरताः स्म ह ॥

कात्यायनः ।

एकोव्दिष्टमेकोर्घ एकं यवित्रमेकः पिण्डो नावाहनं नाग्नौकरणम्, नात्र विद्वेदेवाः स्वदितामिति तृप्तिप्रदनः सुस्वदितामितीतरे ब्र्युः, रूपः पतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थाने अभिरम्यतामिति विसर्गोऽभिरताः स्म इतीतरे।

सांख्यायनः ।

अथातः एकोद्दिष्टमेकपवित्रमेकार्घर्मेकपिण्डं नावाहनं, नाग्नौकः रणं, नात्र विद्वेदेवाः स्वदितिमिति तृप्तिप्रदनः, उपतिष्ठतामिस्यक्षय्यः स्थाने अभिरम्यतामिति विसर्गः। संवत्सरमेव प्रेते एकं पवित्रमेकः शिक्षंपवित्रमेकोद्दिष्टे शलाकैकीतवचनात्। द्विशिखं चोकं—

नागरखण्डे ।

पकोद्दिष्टं दैवहीनमेका व्यक्तपवित्रकम् । स्विञ्जायमभिन्नायं कुर्याहर्भे तृणद्वयम् ॥ पवित्रं तद्विजानीयादेको हिष्टं विधीयते । इति

सत्यवतः।

प्रातकत्थाय प्रेतब्राह्मणानेकादशामन्त्रय मञ्जाह (१) नानाभक्ष्याः व्यवस्थित्यासेरेकैकमुप्दिश्य विधिवत्यिण्डदानम् । वासोहिरण्य-दास्युपानच्छत्रोदककुम्भदिक्षणाः । गुणवित पात्रे शय्याप्रदानम् । ततः स्वस्त्ययनादिधर्माः प्रवर्त्तन्ते । दशम्यामतीतायामेकैकमुद्दिश्य भोः जयेत्रेषामेवैकस्मै गुणवते शय्या देया ।

अत्र ब्राह्मणाभावे शुनौ देशे व्याह्मतिभिर्गांग्न प्रतिष्ठाप्य परि समूहनपर्युक्षणपरिस्तरणानि कृत्वा ब्रिजवदिग्नसमीपे क्षणादि दत्था प्रेताय स्वाहेरयेकामग्नौकरणस्थानीयामाद्वृति दुत्वा परिवेषणादि-सङ्करणान्तं कृत्वा उदीरतेत्यष्टाभिः स्वाहाकारान्तिश्चतुर्वारावृत्या दुत्वा पिण्डदानादिशेषं समापयेदिति विधिः कार्यं इति केचित् ।

एकोदिष्टे धर्मविशेषानाह—

विष्णुः ।

अधाशीचव्यपगमे प्रातः सुप्रक्षालितपाणिपादः स्वाचान्तस्तिवं विधानेव ब्राह्मणान् यथा शक्त्युदङ्मुखान् गन्धमाव्यवस्नालङ्कारादिभिः पूजितान् भोजयेदेकवन्मन्त्रानृहेतेकोदिष्ट उव्लिष्टसन्धियोकमेव तः न्नामगोत्राभ्यां पिण्डं निर्वेषेत्। भुक्तवत्सु ब्राह्मणेषु दक्षिणाभिप्जिते षु प्रेतनामगोत्राभ्यां दत्ताक्षयोदकेषु चतुरङ्गलपृथ्वीस्तावदन्तरास्ताः वद्धः खाता वितस्त्यायतास्तिस्नः कर्षः कुर्यात्। कर्षणां समीपे चाग्नित्रयमुपसमाधाय परिस्तीयं तत्रैकैकस्मिन्नाहुतित्रयं जुहु यात्। सोमाय पितृमते स्वधा नमः। अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा

<sup>(</sup> १ ) अपराहे इति अवसार्के पाठः ।

नमः । यमायाङ्गिरस्वते स्वधा नमः। स्थानत्रये च प्राम्वत्पिण्डनिर्वपणं कुर्यात् । ततो दिधिघृतमांसैः कर्ष्त्रयं प्रयित्वा एतत्त इति जपेत् । लघुहारीतः ।

पकोहिष्टं प्रकुर्वीत पाकेनैव सदा स्वयम् । अभावे पाकपात्राणां तदहः समुपोषणम् ॥

अथ च विशिष्य पदार्थविचारः आद्धप्रकाशे द्रष्ट्यः । इत्येका दशाहिकश्राद्धप्रयोगः ।

अथ मृतशय्यादानविधिः।

तत्र जीवद्वस्थायां श्राच्यादानमुक्त्वा तद्धर्मातिदेशपूर्वकमेकादः शाहे श्राच्यादानविधिमाह— भविष्योत्तरे।

> श्चरवादानं प्रवश्यामि तुभ्यं पाण्डुकुलोद्वह । यां दरवा शिवभागी स्यादिहलोर्के परत्र च ॥ शय्यादानं प्रशंसन्ति सर्वे देवद्विजोत्तमाः। अनित्यं जीवितं यस्मात्पश्चात्कोऽन्यः प्रदास्याति ॥ तावत्स बन्धुः स पिता यावज्ञीवति भारत । मृते मृत इति ज्ञारवा क्षणारस्तेहो निवर्त्तते ॥ तस्मात्स्वयं प्रदातव्यं शय्याभोज्यजलादिकम्। थात्मैव ह्यात्मनो बन्धुरिति सञ्चिन्त्य चेतसि ॥ आत्मेव यदि नात्मानं दानैर्भोगैः प्रपूजयेत्। कोऽन्यो हिततरः स्वस्माद्यः पश्चात्पृज्ञविष्यति ॥ तस्माच्छय्यां समासाद्य सारदाहमर्यी दढाम् । दन्तपत्रचितां रम्यां हेमपट्टैरलङ्कताम् ॥ इंसतूळीव्रतिच्छन्नां शुभगण्डोपघानिकाम् । प्रच्छाद्**नपटीयुकां गन्धधूपादिवासिताम्**॥ तस्यां संस्थापये हैमं हर्रि लक्ष्म्या समन्वितम्। उच्छीर्षके घृतभृतं कलशं परिकल्पयेत्॥ विश्वेयः पाण्डवश्रेष्ठ ! सनिद्राक्तकशो बुधैः। ताम्बुळकुङ्कम्झोदकर्पूरागुरुचम्दनम् ॥ दीपकोपानदौ छत्रचामरासनभाजनम्। पार्श्वेषु स्थापयेद्धक्या सप्तधान्यानि चैव हि॥ रायनस्थस्य भवति यदन्यतुपकारकम्। भृङ्गारकरकाद्यं तु पश्चवर्णं वितानकम् ॥

शब्यामेषंविधां कृत्वा ब्राह्मणायोपपादयेत्।
सपत्नीकाय सम्पूज्य पुण्येऽहि विधिपूर्वकम् ॥
यथा न कृष्णशयनं शून्यं सागरजातया।
शब्या ममाप्यशन्यास्तु तथा जन्मिन जन्मिन ॥
दस्वैवं सकलं तस्य प्रणिपत्य विसर्जयेत्।
पवं शव्याप्रदाने तु विधिरेष प्रकीर्तितः॥
पकादशाहेऽपि तथा विधिरेष प्रकीर्तितः।
ददाति यदि धर्मार्थं बान्धवो बान्धवे मृते।
विशेषं बात्र राजेन्द्र ! कृष्यमानं निशामय॥
तेनोपभुक्तं यत्किञ्चिकिञ्चित्व्यमां निशामय॥
तदात्रलशं च तथा वस्त्रवाहनभाजनम्॥
यद्यदिष्टं च तस्य स्यात्तस्ववं परिकल्पयेत्।
तमेव पुरुषं हुमं तस्यां संस्थापयेत्तदा॥
पुज्यायत्वा प्रदातव्या मृतश्या यथोदिता॥
पत्रपूर्ण।

मृतकानते द्वितीयेऽहि शब्यां दद्याद्विलक्षणाम्(१) ।
काञ्चनं पुरुषं तद्वत्फलवस्रसमन्वितम् ॥
उपवेश्य तु शब्यायां मधुपर्कं ततो ददेत् ॥
रजरतस्य तु पात्रेण द्विदुग्धसमन्वितम् ।
अस्थि लालाटं संगृह्य सुक्षमं कृत्वा सवस्रजम् ।
पायसैद्विजदाम्पत्यं नानामरणभूषितम् ॥
भोजयेत् प्रयतः प्राक्षो विधिरेष सनातनः ।
एष एव विधिर्देषः पार्वतीयैद्विजोत्तमः ॥

श्य्यादिकमेकोद्दिष्टश्राद्धभोक्तत्रे देयम् । पकोद्दिष्टविधानेन यदेकस्या प्रदीयते ॥ वस्त्रालद्वारशयाद्यं पितुर्यद्वाहनादिकम् । गन्धमारुयैस्तद्वस्यरुर्यं श्राद्धभोक्त्रे तद्पयेत् ॥

इति वचनात्। एकोद्दिष्टे ब्राह्मणानेकत्वपक्षे तु गुणवते देयम्। तेषामेचैकस्मै गुः णवते शब्या देयेति प्रागुदाहतसत्यवतवचनात्।

वाराहपुराणे।

संगृह्य पाणिना पाणी मन्त्रेणोत्थापयेद विजम् ।

<sup>(</sup>१) मुलक्षणामित्येन्यत्र पाठः ।

द्याच्छ्यासनं चैव तथैवाञ्जनकङ्कतीम्॥ अञ्जनकङ्कर्ती गृद्य राज्यामाकम्य स द्विजः । मुद्रर्श्व तत्र विश्वम्ब निवापस्थानमागतम् ॥ गवां लाङ्गूलमाधृत्य ब्राह्मं हस्तं समाददेत ।

अस्य च फलमुकं-

आविष्योत्तरे ।

स्वर्गे पुरन्दरगृहे सुर्यपुत्रालये तथा। सुकं वक्तत्ययं जन्तुः चादयादानप्रभावतः ॥

सुर्यपुत्राखयेच्यमपुरे ।

पीडबन्ति न ते यास्याः पुरुषा भीषणाननाः। न धर्मेण न शीतेन बाध्यते स नरः कचित्॥ अपि पापसमायुक्तः सुर्यस्रोकं स ग**न्**छति। विमानवरमारूढः सेव्यमानोऽप्सरोगणैः॥ आभृतसंष्ठवं यावतिष्ठत्यातङ्कवर्जितः। शब्याप्रदानममल तव पाण्डुपुत्र ! संकीर्तितं सकलसौष्यनिदानभृतम्। यो वै ददाति विधिवस्सयमेव नाके करुपं विकरूपरहितः स विभाति मर्थः । इति शय्यादानविषिः।

अथ बुधोत्सर्गः ।

षट्त्रिशन्मते—

एकादशेऽहि प्रेतस्य यस्य नोत्सुस्यते वृषः। पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तैः आद्धशतेरपि ॥

भविष्योत्तरे ।

कार्त्तिक्यामथवा माध्यामयने वा युधिष्ठिर । चैञ्यां वापि तृतीयायां वैद्याख्यां द्वाद्येऽहि वा ॥ विष्णुधर्मोत्तरे ।

अरवयुक् गुङ्गपक्षस्य पञ्चदर्यां नराधिप । कार्चिके\$ द्यथवा मासि वृषोत्सर्ग तु कारयेत्॥ ग्रहणे द्वे महामुख्ये तथा चैवायनद्वये। विषुवद्द्वितीये चैव मृताहे बान्धवस्य च ॥ उत्स्जेन्नीलकण्ठं वे कौमुद्याः समुपागमे । नीलकण्ठो=नीलवृषः ।कौमुदी=आदिवनकाित्तकयोः पौर्णमासी । त्रुषोटसर्गमकुर्वाणस्य निन्दा मत्स्यपुराणे।

२८ बी । मि

न करोति वृषोत्सर्ग सुतीयें वा जलाञ्जलिम् । न ददाति सुतो यस्तु पितुरुद्धार पव सः ॥ उचारः=पुरोषम् । वृषोत्सर्गप्रदेशो — देवीपुराणे । स त्वरण्ये भवेचीर्थे उत्सर्गो गोकुलेऽपि वा । इसपुराषे ।

प्रागुदक्पवणे देशे सनोबे निर्जने वने । वृषमुःखजेदिति देशाः। कालिकापुराने।

बरण्ये बरवरे वापि गोष्ठे वा मोखयेहवम् । न गृहे मोखयेहिद्वान् कामयन् पुष्कलं फलम् ॥ वृष्ठक्षणमपि— बालिकापुराणे ।

नीलोरपलद्कप्रकयः इवेताङ्जिश्च-द्रमस्तकः। सुभूर्युवा लोहिताक्षो वृषभो नील उच्यते ॥ ब्रह्माण्डपुराणे ।

लोहिनो यस्तु वर्णेन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः । इवेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ॥ मस्यपुराणे ।

वरणाश्च मुखं पुच्छं यस्य द्वेतानि गोपतेः।
लाक्षारसस्वर्णश्च तं नीलमिति निर्दिशेत् ॥
तृष एव स मोकस्यो न स धार्यो गृहे अवेत्।
तद्यंमेषा चरित लोके गाथा पुरातनी ॥
एष्टच्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्।
गौरीं वाष्युद्धहेन्द्रार्यो नीलं वा वृषमुरस्जेत ॥

उरसर्गविधिरुको— भविष्योत्तरे ।

साण्डं नीलं शङ्कपादं सपीण्ड्ं श्वेतपुच्छकमः।
गोमिश्चतुर्भिः सहितमुत्सृजेत्तं विधि ग्रृणु ॥
यथोवाच पुरा गर्गे गोकुलेष्वथ पाण्डव।
तं ते सम्पाद्यिष्यामि विधि गृह्यप्रचोदितम् ॥
मातरः स्थापयित्वा च पूजयेत् कुसुमाक्षतेः।
मातृश्चाद्धं ततः कुर्यात् सदभ्युदयकारकम् ॥

अर्कमुले तु कलशमस्वत्थदलसेवितम् । ः तत्र रुद्राञ्जपित्वा तु स्थापयेदुद्रदैवतम्। स्रसमिद्धं ततः कृत्वा वाह्वं मन्त्रपुरस्सरम् ॥ आज्येन जुहुयात् षड्मिः पृथगाहुतिसंस्कृतैः। पीष्णमन्त्रेस्ततः पश्चाद्धस्वा वर्ह्हि यथाविधि॥ एकवर्ण द्वियर्ण वा लोहितं स्वेतमेव वा। जीवद्वत्सपयस्विन्याः पुत्रं सर्वोङ्गसुन्दरम् ॥ चतस्रो वरस्रतर्यश्च ताभिः सार्द्धमलङ्कतम्। तासां कर्णे जपेद्विपः पति वो विलनं शुमम्॥ ददामि तेन सहिताः क्रीडध्वं हृष्टमानसाः। ततो वामे त्रिशूळं च दक्षिणे चक्रमालिखेत्॥ अङ्कितं शुलचकाभ्यां चर्चितं कुङ्कमादिना । पुष्पमालावृतग्रीवं सितवल्लेश्च लादितम् ॥ विमुञ्जेद्वत्सिकाभिश्चतस्रभिवेलिनं दृषम्। देवालये गोकुले वा नदीनां सङ्गमे तथा॥ इत्युक्तं गर्गमुनिना विधानं वृषमोक्षणे ।

अत्र मातृपुजापूर्वकं मातृश्राद्धं कुर्यादित्यनेन वृद्धिश्राद्धं कर्चंध्यः मित्युक्तं भवति । श्राद्धं कृत्वा श्राद्धभोकतृष्यतिरिकानामपि भोजनाः दिना प्रीणनं कृत्वा तिलोद्दकदानपूर्वकं पिण्डदानं कर्त्तं व्यमित्युक्तम्।

वाराहपुराणे ।

अर्ख कृत्वा तु सुश्रोणि ! तर्पणीया द्विज्ञातयः । दत्त्वा तिळोदकं पिण्डं पितृपैतामहेषु च ॥

कलशे बद्रजपानन्तरं पुरुषस्ककुष्माण्डमन्त्रजपोऽण्युको विष्णु-

धर्मोत्तरे।

तत्र रुद्रं जीपत्वा तु स्थापबेद्वद्वदेवताम् । तथैव पौरुषं सूक्तं कुष्माण्डानि तथैव च ॥

सीरपुराणे ।

रुद्रमावाह्य कलशे गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। सम्पूज्य संस्पृशन् कुम्भं रुद्राध्यायं जपेत् ततः॥ जपेष्य पौरुषं स्कं गायद्रोद्रीं च संहिताम्।

रौद्री संहितोका सामविधानास्ये ब्राह्मणे। आवो राजा तद्वेषणं आस्यदौद्दानि देषवतानि चैषा रौद्री नाम संद्वितां प्रयुज्जन् रुद्धं प्रीणातीति। आवोराजेर्येकम् , तद्व इति चत्वारि, आज्यदौहानि त्रीणि, दे वव तानि त्रीणि, पतान्येकाद्यसामानि रौद्री संहिता ।

विष्णुधर्मोत्तरे ।

सुसमिदं गवां मध्ये सुविस्तीर्थ हुताश्चनम् । पयसा अपयेदिहान् चर्वं पीष्णं समाहितः॥

विष्णुः ।

गवां मध्ये सुसमिद्धमित्रं परिस्तीर्थ पौष्णं चरुं श्रपयित्वा पूषः गा अन्वेतु त १हरतिरिति च हुत्वा वृषभमानीयायस्करमाकारयेत्। अयस्करो=लोहकारः।

इहरतिरित्यादिभिः स्वाहान्तैः षड्भिर्मन्त्रैराज्यहोमः। स्रोरप्राणे।

ततोबुषममानीय समेरुत्तरतः स्थितम् । सन्यारेफिति लिखेशकां शूलं बाही तु दक्षिणे ॥ सन्यस्फिनि=बामकाटिमाने ।

कुङ्कमेनाङ्कायित्वादौ ब्राह्मणः सुस्तमाहितः। तप्तेन घातुना पश्चादयस्कारोऽङ्कयेद् वृषम्॥ देनीपुराणे।

तप्तेन वामतश्चकं याम्ये शूळं समाळिखेत् । धातुना देमतारेण आयसेनाथवाङ्कयेत् । देमं=सुवर्णम् । तारं=स्रव्यम् । आयसं=छोहम् । विष्णुः ।

प्कस्मिन् पार्श्वे चक्रेणापरस्मिन् शुळेनाङ्कितं च हिरण्यवर्णा इति चतस्रभिः शक्षोदेवीरिति च स्नापयेत् ।

विष्णुधर्मोत्तरे।

यद्वितं स्नापयेत्पश्चात्स्वाते तस्य तथा पठेत् । द्विरण्यवर्णेति ऋचश्चतस्रो मनुजेददर ॥ आपो द्विष्ठेति तिस्रक्ष श्रन्नोदेवीति चाप्यथ ।

पारस्करः ।

श्रथात्र मूलान्कलशानष्टौ स्रग्दामभूषितान् ।
सरताँश्च सवस्रांश्च चूतपरलवशोभितान् ॥
स्थापियत्वा चतुर्मिस्तु संस्नाप्यो वृषमः पुरः ।
चतुर्मिर्वत्सिकाः स्नाप्यास्ततः सर्वान् विभूषयेत् ॥
ऋचः समुद्रुज्येष्ठाद्याः कीर्त्तयेद्भिषेचने ।

देशपुराणे । चतस्रो वरिसका भद्रा हे चासम्भवतोऽपि वा ।

वत्सः सर्वाङ्कसम्पूर्णः कन्यका वत्सिका भवेत् ॥ अळङ्कत्य यथाशोभमुत्सर्गद्वारयेन्मुने । विवाहस्त्वेकवरसर्या नीलेन भवते सदा॥ एकवरप्ररा=एकवर्षवयस्का।

तथा।

अष्टाभिर्धेनुभिर्युकश्चतुर्भिरथवा क्रमात्। त्रिहायनीभिर्धन्याभिः सुद्भपाभिश्च शोभिभिः॥

त्रिहायन्यः=त्रिवर्षाः ।

सर्वोपकरणोपेतः स सर्वस्य वरो महान्। उरसृष्टव्यो विधानेन अपिस्मृतिनिद्रश्नात्॥

आदित्यपुराणे । विसुज्य चाप्यगुर्विण्यो देया गावो दृषस्य च । अष्टी वाथ चतस्रो वा यथालाममथापि वा॥

विष्णुधर्मोत्तर । वरसत्यं अतस्थ तं वृषं च नराधिप। मलं कुर्वात्तरः पश्चाद्रन्धमारुपैश्च राकितः॥ किङ्किणीभिश्च रम्याभिस्तथाचीनांशुकैः श्रुभैः।

वारहकरः । अथालङ्करय तान् सर्वात्र रुद्राध्यायं समाहितः। आवयेत्पीरुषं सुकं तथाप्रतिरथानि च॥ आशुः शिशान इत्यादि द्वादशर्चमप्रतिरथम्।

विष्णुः। स्नाताळङ्कृतं स्नाताभिश्चतृस्वभिष्तंत्सतरीभिः सार्धमानीय रुद्रान्पुरु-षसुकं क्रुप्माण्डीश्च जपेत्। पितावत्सेति च मन्त्रं वृषमस्य दक्षिणे कर्णे। पितावत्स्रोति मन्त्रोऽथर्ववेदे प्रसिद्धः।

विष्णुधर्मोत्तरे । ततोऽङ्किते जपेन्मन्त्रभिमं प्रस्तमानसः। वृषो हि भगवान् धर्मश्चतुष्पादः प्रकीर्तितः। वृणोमि तमहं भक्त्या स मां रक्षतु सर्वतः॥ पारस्कर इमं नमन्त्रमिधायाह— इति प्रार्थ्य वृषेन्द्रं तं गुहीतकुसुमाञ्जलिः। त्रिःप्रदक्षिणमावृत्य नमस्कुर्याद्यथाविधि ॥ प्रत्यक्मुकानां तु गवामतावान्विधिरिष्यते । अधेशान्याभिमुखतः कुर्याद्रावी वृषं तथा॥

गाँवो वृषस्योभयतो वृषं मध्ये निवेश्य च ।
सर्वेषां कण्डवस्राणि श्लेषयेन्तु परस्परम् ॥
अयं दि वो मया दत्तः सर्वासां पतिश्चमः ।
तुभ्यं चैता मया दत्ताः पत्न्यः सर्वा मनोरमाः ॥
संयोग्येति वृषं गोभिः(१) पितृभ्यस्तं निवेद्येत् ।
सन्येन पाणिना पुन्छं समालन्मय वृषस्य तु ॥
दक्षिणेनाप आदाय सतिलाः सकुशास्तथा ।
ततो गोत्रं समुन्चार्यामुकस्मा इति ब्रुवन् ॥
वृष एष मयादत्तस्तं तार्यतु सर्वदा ।
सद्देम सतिलं भूमावित्युन्चार्यं विनिक्षिपेत् ॥
अनेकप्रमीतोद्देशेन तु वृषोत्सर्गं मन्त्र दक्तो—
वाराहपुराणे ।

नरा ये चाक तिष्ठन्ति पतिताः पितृबान्धवाः । तेषां भवत्वयं त्राता नीला मुक्तो यथाविधि ॥ गृह्दीत्वौदुम्बरं पात्रं कृत्वा कृष्णतिलोद्कम् । करेण पुरुष्ठमादाय पितृणामुत्सुजेद् नुषम् ॥ श्रीदुम्बरं=ताम्रमयम् । स्त्रीषु विशेषः ।

सङ्गहे।

पतिपुत्रवती नारी भर्तुरग्ने मृता यदि । वृषोत्सर्गे न कुर्वीत गां दद्याच्च पयस्विनीम् ॥ अत्र च पतिपुत्रयोः साहित्यं विवक्षितम् । पतिपुत्रवत्या अपि वृषो त्सर्गो भवेत्येवेत्यापस्तम्बीयाः । इति वृषोत्वर्गविधः ।

अथ षोडशश्राद्यानि ।

नदापुराणे ।

नृणां तु त्यक्तदेहानां आद्धाः षोडशसंख्यया । चतुर्थे पञ्चमे चैव नवमैकादशे तथा ॥ तथा द्वादशिमांसैः आद्धा द्वादशसंख्यया । कर्चस्याः शुचिमिस्तेषां तत्र विप्रांस्तु मोजयेत् ॥

भविष्यतपुराणे।

अस्थिसञ्जयने श्राद्धं त्रिपक्षे मासिकानि च । रिक्तयोश्च तथा तिथ्योः प्रेतश्राद्धानि षोडद्या ।

<sup>(</sup>१) ताभिरिति गाँदायश्राद्धनिवन्धे पाठः।

रिक्तयोहितय्योरेकतिथ्या न्यूने षष्ठे द्वादशे च मासे।
अन्दोगपरिशिष्टे।

ह्राइश प्रतिमास्यानि आद्यं षाण्मासिके तथा। स्रिण्डीकरणं चैव इत्येतच्छ्राद्वषोडश॥ म=प्रकारशाहिकम् । षण्मासिके==कत्रवणमासिके । प्र

आद्यम्=एकाद्शाहिकम् । वाण्माविके=अनवाण्माविके । एकं पूर्वेषः द्कान्तर्गतवष्ठमासे । अपरमुत्तरवर्कान्तर्गतवष्ठमासे । कियत्तिथिन्यू नयोः बष्ठमासयोस्ते इत्यपेक्षायामुकं तत्रैव—

एकाहेन तु वण्मासा यदा स्युरिप वा विभिः। न्यूना संवरसरश्चेव स्थातां वाण्मासिके तदा॥

पते च वाणमासिक पकाहन्यूनतापक्षे मृत्रतिथिसहित्रिशाचि । ध्यारमक्रवष्टमासङ्ग्रह्मासान्त्यदिनयोः कार्ये ।

षाणभासिकाञ्चिक श्रास्त्रे स्थातां प्रवेशुरेष ते। मासिकानि स्वकीये तु दिवसे द्वादशेऽपि च॥

इति हेमादिमाधवाद्युदाहतपैठीनसिवचनात् । पृषाँदाहतछन्दोगपरि• शिष्टवचनद्वयम्—हेमाद्रौजात्कण्यंवचनत्वेन पठितम् । कालादर्श-मदनरत्नादिषु जात्कण्यंवचनमेवं पठितम् ।

द्वादश प्रतिमास्यान्याद्यषाणमासिके तथा। त्रैपक्षिकाव्हिके चेति आद्धान्येतानि षोडश ॥ शति।

अत्राद्यघाणमासिका व्दिक शब्दा अनमासिको नवाणमासिको ना विदेक ।
पराः । द्वादशानामपि मासिकानां पृथग्यहणादिति व्याक्यातं च ।
द्वादशमासिकानि च मृतिति थिसहित विश्वातिश्यात्मकमासाधमृतितः
थावेव कर्त्वव्यानि । 'मृताहिति तु कर्त्वव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्" इतियचनात् । अत प्रवाद्यमेकादशे ऽहनीत्यनेनाश्चनवश्राद्धव्यक्तं क्वयत्वेनः
प्राप्तं प्रथममासिकमेकादश उत्कृष्यते। एवं च प्रथममासिको नमासिक
द्वितीयमासिकनेपिक्षकतृतीयमासिकचतुर्थपञ्चवाणमासिको नषाणमासिक
कितीयमासिकनेपिक्षकतृतीयमासिकचतुर्थपञ्चवाणमासिको विश्वश्राद्धाः
कि क्रमण द्यादिति हेमाद्यदाहतस्त्ववोधितः श्राद्धकमो ऽप्युपपद्यते ।
इति वोष्टशश्राद्धानि ।

पकादशाहादारभय सम्बत्सरपर्यन्तं प्रतिदिनं प्रेतायोदकुम्भो दातब्यः।

पद्मपुराणे ।

उदकुम्मश्च दातव्यो भक्ष्यभोज्यसमन्वितः।

यावद्वर्षं नरश्रेष्ठ सतिलोदकपूर्वकम् ॥ स्युत्तिसमुख्येऽपि ।

पकादशाहात्त्रभृति घटस्तोयाश्वसंयुतः । दिने दिने प्रदात्तव्यो यावत्संवत्सरं सुतैः ॥ क्षेगाक्षः ।

यस्य सम्बासरादर्वाक् सपिण्डाकरणं भवेत्। मासिकं चोदकुम्भं च देयं तस्यापि वासरम्।

इत्युदकुम्भश्रादम् । अत्र मालिके उदकुम्भश्राद्धे च विशेषः समय-प्रकाशेद्रप्रकाः।

अथ संपिण्डीकरणम्।

तब्ब तत्स्वरूपं केचिदेवमाहुः॥

प्रतार्घोदकस्य पित्राद्यर्घपात्रेषु प्रेतिपण्डस्य च पित्रादिपिण्डेषु त्रिधा विभन्य संयोजनं सपिण्डोकरणं, न तु पार्वणकोहिष्टश्राद्धसमुदायः ।

मातुः सपिण्डीकरणं पितामह्या सहोदितम् ।

तथा।

. <mark>मातुः सविण्डोकरणं कथं कार्यं भवेत्सुतैः ।</mark> श्वश्रादिभिः सहैवास्याः सविण्डोकरणं स्मृतम् ॥

तथा।

अपुत्रायां मृतायां तु पतिः कुर्यात् सपिण्डताम् । इवश्रादिभिः सहैवास्याः सपिण्डीकरणं भवेत ॥

ह्रियादिस्मृतिषु संयोजन एव तच्छन्दप्रयोगात्। स्थिपञ्च व्यभिचारिण्य आद्रहणतितास्तथा।

न तेषां स्नानसंस्कारो न आद्धं न सिपण्डनम् ॥ इति आद्धाद्धेदेन सिपण्डननिषेधाच्च । पापकर्मिणो न संस्जेरन्

स्तियश्चातिचारिणीरिति गौतमेन संसर्गस्यैव निषेधोक्तेश्च

गन्धोदकतिलेश्चिकं कुर्यात्पात्रचतुष्टयम् । अर्घार्थं पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत् ॥ ये समाना इति द्वाभ्यां होषं पूर्ववदाचरेत् । पतत्सपिण्डीकरणमेकोदिष्टं स्त्रिया अपि ॥

इति प्रसेचने सपिण्डीकरणपदशक्तिग्राहकयाञ्चवस्यस्मृतेश्च। शाद्वद्वयमुपकस्य "कुर्वीत सह पिण्डताम्"इति श्राद्धद्वबाद्धेदेन सपि॰ ण्डीकरणनिर्देशाच्च।

गन्धोद्दकतिलैर्युक्तं कुर्यात् पात्रवतुष्टयम् । अर्घार्थं पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत्॥

ये समाना इति द्वाभ्यामेतज्ञ्चेयं सविण्डनम्। हति स्पष्टोक्तिप्राहकभविष्यतपुराणाच्च ।

कृते सिपण्डीकरणे नरः संवत्सरात्परम्। वेतदेहं परित्यज्य भोगदेहं प्रपद्यते ॥

इति विष्णुवाक्याःसंयोजनरूपस्य सपिण्डीकरणस्य प्रधानत्वाकः गतेः संयोजनं विनैव समाप्ते श्राद्धप्रयोगे पर्चात्संयोजनलोपे स्मृते-

प्रधानस्याकियायां तु साङ्गं तत् क्रियते पुनः।

इति वचनात्साङ्गाऽऽवृत्तिरुपपद्यते । श्राद्धप्राधान्ये तु प्रधानसिद्धे-नीवृत्तिः स्यादिष्यते च सा शिष्टैः, तस्मात्संयोजनमेव प्रधानं श्राद्धद्वयं त्वङ्गभूतम् , स्रापण्डीकरणमुपक<mark>स्य-</mark>

स्रिपण्डीकरणे श्राद्धं दैवपूर<mark>्वं विधीयते ।</mark> वितृनावाहये<mark>त्तत्र पुनः प्रेतं न निर्दिशेत् ॥</mark> इति क्रुमेपुराणाद्वाक्यप्रकरणाभ्यामङ्गत्वावगतेः। यसु-

सपिण्डीकरणं श्राद्धमिति सामानाधिकरण्यं , तत्पूर्वोक्तयुक्त्याः तयोभिदान्जधन्यम् , श्राद्धशन्दे लक्षणाश्रयणेन ज्याख्येयमिति न कश्चि ब्रिरोध इति।

वस्तृतस्तु-

सपिण्डीकरणं श्राद्धं तत्रापि विधि<mark>रुच्यते ।</mark> प्रेतोदेशेन कर्त्तव्यं श्राद्धं तत्र समाद्वितै:॥ तचापि देवरहितमेकार्घैकपवित्रकम्। नेवाग्नीकरणं तत्र तच्चावाहनवर्जि<mark>तम् ॥</mark> अपसन्धं च तत्रापि भोजयेद्युजो द्विजान्। पितृत्रयार्थमपि च भोजये च तथापरान्॥

इति श्राद्धक्षं सारिण्डीकरणमभिधाय-विशेषस्तत्र चान्योऽस्ति प्रतिमासिकयाधिकः॥ तं कथ्यमानमैकाय्रचाद् गदतो मे निशामय। तिलगम्धोदकैर्युकं तत्र पात्रचतुष्टयम् ॥ कुर्यात्पितृणां त्रितयमेकं प्रेतस्य पुत्रक । पात्रत्रये प्रतपात्रमद्यार्थं च प्रसेचयेत्॥ ये समाना इति जपन् पूर्ववच्छेपमाचरेत् ।

इत्यादिना प्रतिमासकियाङ्गविशेषावेत संयोजनस्याभिधानादङ्ग-रवावगतेः।

स्त्रीणामप्येवमेवेतदेकोहिष्टमुदाहृतम् । सपिण्डीकरणं तासां पुत्राभावे न विद्यते ॥

इत्युत्तरवाक्ये "प्तस्सिपण्डीकरणसेकोहिष्टं स्त्रिया अपी"ित याज्ञ-वहक्यवाक्यस्य मिताक्षरापरार्कयोः आद्धप्राधान्यपरतया व्याख्यानाच्च पार्वणमेकोहिष्टं च सिपण्डीकरणमुदाहतमिति आद्धस्यैव सिपण्डीः करणत्वेनोपसंहाराच्छाद्धमेव प्रधानं संयोजनं त्वक्रमिति युक्तम् । कि च-

सिपण्डीकरणं चान्दे सम्पूर्णेऽभ्युदयेऽपि वा । द्वादशाहे तु केषाञ्चित्मतं चैकादशे तथा ॥ पूर्वे इत्वा नवं प्रेतं उत्तराश्च पितामहान् ।

नवं प्रेतं पूर्वं कृत्वैकोहिएकपेणेष्ट्रा, पितामहानिति बहुवचनं प्रभृ त्यर्थे पितामहप्रभृतीन्कृत्वा पार्वणकपेणेष्ट्रेत्यर्थः।

चतुर्भिः पितृभिर्युक्तं पार्वेणं तु विधीयते । संयोजनोत्तरं चतुर्णामपि पितृत्वाच्चतुर्भिः पितृभिरिश्युक्तम् । न तु प्रेतस्यापि पितृत्वमनेकस्मृत्यादिविरोधात् ।

व्यवारि बार्घपात्राणि चार्चयेत्पूर्ववरुख्धाः । प्रेतपात्रं पितृणां तु पात्रेषु निनयेद् बुधः । मधुब्वाता तृचं जप्त्वा सङ्गच्छश्वमिति तृचम् । ये समाना इति द्वाभ्यां कोचिदिच्छन्ति सुरयः । एवं पिण्डेषु कर्चव्यं परमं तु विसर्जनम् ॥

इति चतुर्विश्वतिमतेऽर्घपात्राचिनश्चाद्धविसर्जनद्भपाभ्यामङ्गाभ्यां स्व

र्दंशादवान्तरप्रकरणात्संयोजनस्याङ्गत्वम् । किं च— समाप्तेऽब्दे पशुश्राद्धं विधिवत्प्रतिपादयेत् । चतुरो निर्वपेश्पिडान् प्रथमं तेषु सन्धयेत् ॥

द्यत्र न श्राद्धशब्दो लाक्षणिकः, प्रमाणाभावात्। पशोरनन्वया-प्रदेश्च। पतं च "सपिण्डीकरणं श्राद्ध"मित्यादाविष तत्प्रक्यन्यायेना-शिद्दोत्राद्यमिधानवन्नामत्वोपपन्तौ किमर्थं लक्षणाश्रयणम् । किं च सं-वत्सरान्ते प्रेताय तिपत्रे तिपतामद्दाय तत्प्रिपतामद्दाय च ब्राह्मणान् दैवपूर्वान् भोजयेदिति श्राद्धयं प्रदृत्यात्राश्चौकरणमावाद्दनं पाद्यं च कुर्यात्संस्जतु त्वा पृथिवी समानीव इति प्रेतपात्रं पात्रत्रये योजयेत् । उच्छिष्टसिष्ठी पिण्डं चतुष्टयं कुर्यात् । देवपूर्वान् ब्राह्मणानाचान्तान् दत्तदक्षिणानदुवज्यविसर्जयेत्। ततः प्रेतपिण्डमर्घपात्रोदकवित्यति वि ण्डे निद्ध्यादिति विष्णुवचनेऽत्रेति सप्तमीश्रुत्या "वेन कर्मणेत्सेत् तत्र जयान् जुद्धयात्" इतिवत्संयोजनस्य विनियोगातस्पष्टं श्राद्धस्य प्रधाः न्यम् । उक्तं च श्राद्धप्रकाशकता स्विण्डीकरणस्यकोहिएपार्वणोभय-धर्मश्राहित्वादिति वदता शूलपाणिनापि स्विण्डिनस्य पार्वणविधाना-तिदेशेनापराद्धप्राप्तेरिति । स्मार्चेनापि "सहिपण्डिकयायाम्" इति म-जुवचनस्य प्रेतिपण्डेन सह पिण्डस्य किया मिश्रीकरणं यत्रेति समा-ख्यां प्रदर्शयता हेमादिणापि यत्रैकस्मा एव दीयते तदेकोहिएं त्रिभ्यो यत्र दीयते तत्पार्वणं यत्र युगपदेकोहिएपार्वणे स्यातां तत्सिपण्डीकर-णामितीति । किं च सम्बन्सरमधिकत्य—

संपिण्डीकरणं तस्मिन् काले राजेन्द्र ! तच्छुणु । एकोहिष्टविधानेन कार्यं तदपि पार्थिव ! ॥

इति विष्णुपुराण एकोहिएवर्मातिदेशोऽ प्येवं सङ्ग्छते। कि च पुनःस्विपण्डीकरणे "अर्घसंयोजनं नेव पिण्ड संयोजनं तथा" इति संयोक्
जननिषेधोऽङ्गत्व एव घटते, प्राधान्ये तु त्वलोपास्विपण्डीकरणः
विधिरुपरुध्येत । संयोजनलोपे पुनः प्रयोगस्तु वित्रियाद्वत्थसमिल्लोपे
आधानस्य वचनादाचाराद्वा न विरुद्धः। एवं च तत्र तत्र संयोजने
स्विण्डीकरणश्चरो लाक्षणिको व्याख्येयः। अन्ये तु—

समाप्तेऽन्दे पशुश्रादं विधिवत्प्रतिपाद्येत् । चतुरो निर्वपेत्पिण्डान्प्रथमं तेषु सम्धयेत् ॥ वपां पशुवसां चैव द्यवदानानि यानि च । द्वत्वा तानि विधानेन शेषान् पिण्डान् समापयेत् ।

हरयुभयं प्रस्तुत्य— ततः प्रभृति वै प्रेतः पितृसामान्यमाप्तुयात् । विन्दते पितृलोकं च—

<mark>इत्युत्तरवाक्येन फलसम्बन्धकरणादुभयं प्रधानमित्यादुः।</mark>

नचैवं पिण्डनिर्वापादेरपि प्रस्तुतत्वास्प्राधान्यं स्यादिति वाच्यम्। विण्डार्थद्रव्यनिर्वापस्यातिदेशादेवाङ्गत्वास्यायं चरौ निर्वापवत्। यदि तु निर्वपतिस्यागार्थस्तदेष्टमेव तत्। नापि पशुवस्नाद्दोमस्य प्राधाः न्यापत्तिः। तस्याग्नौकरणस्पत्वे क्ल्यमेवाङ्गत्वमतिदेशात्। स्वतः न्त्रस्वेऽपि उपयोक्ष्यमाणश्चाद्वीयद्रव्यसंस्कारकत्वेनाङ्गत्वमेव चतुरवत्तः होमवत्। अस्मिन्पक्षे पुनः सपिण्डीकरणे प्रधानस्यापि संयोजनस्य लोपो वचनादसोमयाजिनं प्रति सान्नाय्यालोपवत्। तस्मादुभयं प्रधानमिति। पत्तच्च वोडशश्चाद्धानि कृत्वा कुर्यात्। "श्चाद्धानि वोडशान्याद्धानि कृत्वा कुर्यात्। "श्चाद्धानि वोडशान्याद्धानि कृत्वा कुर्यात्। स्थाद्धानि वोडशान्याद्धानि कृत्वा कुर्यात्।

श्राद्धानि षोडशाद्या नैव कुर्यात् स्विण्डनम्। तद्धानौ तु कृते प्रेतः पितृत्वं न प्रपद्यते॥ इति विश्वेन पोडशभाद्धान्यकृत्वा सिपण्डीकरणानुष्ठाने दोषोक्ते श्री । हानिकरणं कृते सिपण्डीकरण इति शेषः। छौगाक्षित्रवर्गे श्रोडः श्री श्रीषः। छौगाक्षित्रवर्गे श्रोडः श्रीष्ठाः सम्बन्धो "दर्शपूर्णमास्राम्यामिष्ठा सोमेन यजेत" इतिवतः। नतुवाजपेयवृहस्पतिस्रवयोदिवाङ्गाङ्गिमात्रः।

पकादशादिभिः श्राद्धमृतस्याप्यायनं भवेत् । सम्यक् संवत्सरे पूर्णे पितृणां स्थानमृच्छति ॥ ततः प्रभृति वै प्रेतः पितृसामान्यमाप् नुयात् । विन्दते पितृलोकं च—

इति देवलहारीतवचनाभ्यां पाराध्यीवगमानिर्ज्ञातपाराध्येयोश्च सम्बन्धस्य कालार्थत्वात् । आप्यायनं=प्रेतत्वानेवृत्तिः, संवत्सरे पूर्णे इत्यत्र कृतेन सपिण्डीकरणेनेति शेषः। पतानि च ''श्राद्धानि षोड शापा-ध' इत्यादीनि वचनानि सम्बत्सरकालादन्यत्र सपिण्डीकरणे षोड श-श्राद्धापकषीर्थानि । संवत्सरान्ते सपिण्डीकरणपश्चे अर्थादेव तदान -न्तर्यसिद्धेर्वचनानर्थक्यात् । अपश्चष्टान्यपि च सापिण्डीकरणोत्तरमव-शिष्टानि यथाकालं पुनः कार्याणि ।

अर्वोक् संवत्सराद्यत्र सपिण्डीकरणं कृतम् । षोड्यानां द्विरावृत्तिं कुर्यादित्याह गौतमः॥

रति गालकोकोः । अत्र षोडशोक्ताविष प्राप्तकालानामेन पुनरतुष्ठानम् । तथा च—

कारणीजिनिः।

वर्षांगद्दादात्र यत्र सिप्डीकरणं कृतमः । तद्रुष्वं मासिकानां स्याद्यथा कालमनुष्ठितिः ॥ इति । अथवा त्रेपक्षिकोनमासिकप्राप्त्यर्थे षोड्यप्रहणम् । तद्रुषं मासिः कानां स्यादित्यत्र मासिकप्रहणेन त्रेपक्षिकादेः प्राप्त्यभावात् । वृद्धिनिमित्तं तु पुनः क्रियमाणान्यपि अपकर्षव्यानि ।

स्विण्डीकरणादवींक् अपकृष्य कृतान्य पि । पुनर्ण्यपकृष्यन्ते चृद्ध्युचरानिषेधनात् ॥

इति स्मृतेः। अपकृष्यन्तं इति वर्तमानापदेशेऽप्यप्राप्तार्थत्वाद्वित्रिः । राष्ट्रयादिष्टिव निषेधनं च ।

निर्वर्त्ये वृद्धितन्त्रन्तु मासिकानि न तन्त्रयेत् । अयातयाममरणं न भवेश्युनरस्य तु ॥

शति कात्यायनेनोक्तम् । अत्र वृध्युत्तरं मासिकावृत्तौ प्राप्तिपितृमाः चाऽपि प्रेतः पुनर्मृतः स्यात् । तस्मान्न तन्त्रयेदिति निषेधाद् वृद्धिनिमित्ते स्रिपेडनापकर्षेऽप्येतानि न पुनः कार्याणीति गम्यते । पत्र स्रिपेडीः करणं मेत्रस्य पित्रादिषु त्रिषु जीवत्सु न कर्चन्यम् । पितृत्वप्राप्त्यमा वेनाफळत्वात् । तथा च—

सुमन्तुः ।

त्रयाणामापि पिण्डानामेकेनापि सपिण्डने । पितृत्वमञ्जते येत इति धर्मो व्यवस्थितः ॥ इति ।

त्रिषु च जीवरसु नैतरसंभवतीत्यर्थः । त्रयाणां प्रेतिपण्डात्प्रेवणमिति रोषः । एवं च प्रेतस्य पितृपितामहानामन्यतरिसमन्मृते यो
जीवति तमतिकम्य ततुत्तरेभ्यः त्रिभ्यो दद्यादिति समुदायार्थः ।
तथा च—

ब्रह्मपुराणे ।

मृते पितरि यश्याथ विद्यते तु पितामदः। तेन देयास्त्रयः पिण्डाः प्रपितामद्दप्रविकाः॥ इति।

वेतस्य पितारे जीवित पितामहे मृते प्रिपतीमहे च जीवित कर्चा प्रेतिपण्डं प्रेतिपितरं परित्यज्य पितामहिषण्डे प्रेतप्रिपतामहं परित्यज्य तत्पूर्व जयोः पिण्डयोः संयोजयेदित्याद्युदाहरणम्। तथा च—

ब्रह्मपुराणे ।

न देयो जीवते पिण्डः स च यस्मान्मतो भवेत्। पिण्डस्तु जीवतो हस्ते शिरच्छेद्समो भवेत्॥ इति।

सिपण्डनं च प्रेतिपित्रादिभिरसंस्कृतेरिप सह कर्त्तब्यम् । न तु तेषामिप सिपिण्डनं कृत्वा तैः सह कर्त्तब्यं, न वा तत्सापिण्डनं यावत्मेतसिपण्डनमुत्कर्ष्टव्यम् तथा च—

कारयायनः ।

असंस्कृती न संस्कार्यी पूर्वी पौत्रप्रपौत्रकः। पितरं तत्र संस्कुर्यादिति कात्यायनोऽज्ञवीत्॥

अत्र प्र्वेत्रहणं सिवण्डनानुयोगिपरं पौत्रादित्रहणं कर्तृपरं पितृ
ग्रहणं प्रेतपरं द्विवचनभिवविक्षितमिति । असंस्कृतौ=दाहसिपण्डनादिः
संस्काररिहतौ । संस्कुर्यात्=सिवण्डयेत् , वचनादिति भावः। एषं
कृते दर्शश्राद्धमि असंस्कृताभ्यामि कर्त्तव्यं 'पितुः सिवण्डनं कृत्वा कुर्यान्मासानुमासिकम्"इति सामान्यतः कात्यायनोक्तेः। स्त्रीसिवण्डने तु शक्कः।

मातुः सिवण्डीकरणं कथं कार्यं भवेत्सुतैः। वितामह्यादिभिः सार्धं सिवण्डीकरणं स्मृतम्॥ इति । सृतपितृकस्य विशेषमाह— यमः।

> जीवरिपता पितामह्या मातुः कुर्यात्सपिण्डनम् । प्रमीतपितृकः पित्रा पितामह्याथवा सुतः ॥ इति । पित्रा=पितृवर्गेण । पितामह्या=तद्वर्गेणत्यर्थः । यत्तु— सृतं पितरि मातुनं पुत्रैः कार्या सपिण्डता । पितुरेव सपिण्डत्वे तस्या अपि कृतं भवेत् ॥

इति शातातपवचनं तद्यदि समुळं तदा मातृपितृसपिण्डीकरणासमः श्रीविषयं सहगमनविषयं वा द्रष्टव्यम् । अयुत्रायास्तु पतिकर्तृकं सपि-ण्डनं रवर्त्रादिभिरेव ।

अपुत्रायां सृतायां तु पतिः कुर्यात्सिपण्डनम् । इवक्ष्वादिभिः सहैवास्याः सिपण्डीकरणं भवेत् ॥ इति पैठीनसिवचनात् । एवकारो भिन्नक्रमः । इवक्ष्वादिभिरेवेत्यर्थः । यत्तु—

सापिण्डीकरणं स्त्रीणां पुत्राभावे न विद्यते । इति तत्पत्यभावस्राहिते पुत्राभावे वेदितन्यम् । अपुत्रायां मृतायां त्विति पूर्वोदाहृतवचनात् । अन्वारोहणे तु भर्त्रेव सापिण्डनम् ।

मृता यानुगता नाथं ला तेन सहपिण्डताम् । अर्हति स्वर्गवासोऽपि यावदाभृतसम्प्रवम् ॥

तथा—

पत्या चैकेन कर्त्तन्यं सिषण्डीकरणं स्त्रियाः । सा मृतापि हि तेनैक्यं गता मन्त्राहुतिव्रतैः॥

इति शातातपयमोकिश्याम् । एकेनेति पितामद्यादिपक्षनिवृत्यर्थम् । प्रया=पितवर्गेण। सिपण्डनस्य पार्वणोपजीव्यत्यात्। इति केचित्। मन्त्रा यदेतद्भर्यं तवेत्याद्यः। आहुतयो=विवाहहोमाः । वतानि=ब्रह्मचर्यादीः नि।स्मृत्यर्थसारे तु-पत्यैव सह न तु पतिवर्गेणेत्युक्तम् । युक्तं चैतत्।

पुरुषस्यार्द्धदेहं तु भार्या वेदेषु गीयते । अर्थाङ्गमात्मनो ह्येष यज्जायेति ह वै नृप ॥ तस्मात्पत्या सहैवास्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम् ।

इतिमविष्यपुराणे हेतुनिर्देशात्। अत्र स्मृत्यर्थसारे विशेषः। अन्वा-रोहणेकदिनमरणे स्मियाः पृथक् स्विष्डनं न कार्यं पत्युः कृते स्मियाश्च कृतं भवति। दिनान्तरमृते पुत्रः स्विष्तृपितामहपिण्हमध्ये कुशानन्तः र्थाय पित्रैकेन मातुः सापिण्ड्यं कुर्योत्सर्वत्र भर्ता पत्न्याः सापिण्ड्यमे केनेव रवशुरेण निषिद्धिमिति । पुत्रिकासुतेन तु पुत्रिकासापिण्डनं पुत्रि-कापित्रादिभिः सह कार्यम् । तथाच— दोषायनः ।

आदिशेत्प्रथमे पिण्डे मातरं पुत्रिकासुतः । द्वितीये पितरं तस्यास्तृतीये च पितामहम् ॥ इति । पतृद् यद्यपि पार्वणविषयं तथाप्यर्थापत्या सपिण्डनमध्येवं करूपयः ति । अन्यथैवंक्रमकपार्वणानुपपत्तेः । यत्तूश्चोतव्यनं-

पितुःपितामहे यद्वत्पूर्णे संवत्सरे सुतैः। मातुर्मातामहे तद्वदेषा कार्या सपि॰डता ॥ इति ।

तद्येतत्परम् । बौधायनैकवाक्यतायामेकश्चतिक्यनालाधवाद् । मातामहे=तद्वर्गे । आसुरगान्धर्वराक्षसपैशाचिववाहोढासुतो मान् तामह्यादिभिमीतामह्यां जीधन्त्यां मातुः पितामह्यादिभिम्तक्यामपि जीवन्त्यां मातुःशिपतामह्यादिभिमीतामह्यादिभिनी सपिण्डीं कुर्यात् । तथाच —

शातातपः।

तन्मात्रा तित्पतामह्या तच्छूदवा वा सपिण्डनम् । आसुरादिविवाहेषु विन्नानां योषितां स्मृतम् ॥ इति ।

तम्मात्रा=तस्या मातुर्मात्रा । मातुः पितामह्या । तृतीयस्तव्छव्दः पितामहीपरः पितामह्याश्च स्वद्या मातुः प्रिपतामह्यत्यर्थः । "पितुः पितामहे तहत्" दित सम्बुधवनान्मातामहेन वा कुर्यात्पुत्रिकायामि वात्रापि प्रवृत्तेः । अत्रासुरादीति विशेषोपादानादन्ये पक्षा ब्राह्मादिवि वाहोतासुतविषया विशेषाः । मातृस्विप्रवृत्ते मातामह्यादौ जीवित पितृस्विप्रवनन्यायातिदेशो— वह्मपुराणे ।

मातर्यथ मृतायां तु विद्यते च पितामही । प्रापितामहीतः सर्वस्तु कार्यस्तत्राप्ययं विधिः ॥ इति ।

अयं विधिः=जीवदतिक्रमेण परैः सह सपिण्डनमिति । एवं येन केनापि मातुः सापिण्ड्ये वृद्धप्रकादिश्रासेषु पितामह्याः दिभिरेव सह पार्वणं कार्यमित्युक्तं मदनपारिजाते । पठितत च वचनम्-

नान्दीमुखेऽष्टकाश्राद्धे गयायां च मृतेऽहिन । पितामह्यादिभिः सार्धे मातुः श्राद्धं समाचरेत्॥

इति शातातपनामा । केचित्तु-ध्युत्कमेण मृते सपिण्डनमेव नेच्छः। नित । "ध्युत्कमेण प्रमीतानां नैव कार्या सपिण्डता" इति वचनादिति । अपरे तु मातृपितृभर्त्ताभिन्नस्य न कार्यम । मात्रादीनां तु कार्यमेव ।

## बीरमिल्लोइयज्ञाद्विप्रकाको -

ब्युःकमेण मृतानां च लिएडीकृतिरिष्यते। यदि माता यदि पिता भर्ता नैप विधिः स्मृतः॥ इति माधवे स्कान्दोकेरित्याद्धः। युक्तं चतत्। सृते पितरि यस्याध विद्यते च पितामद्दः। मातर्यथ मृतायां तु विद्यते च पितामद्दी॥ इत्यादिमहापुराण तथैवाभिधानात्। स्विपडीकरणविधिरुकः— कुर्मपुराणे।

स्विण्डीकरणं प्रोक्तं पूर्णं संवत्सरे पुनः । कुर्याच्यवारि पात्राणि प्रेतादीनां द्विजोत्तमः ॥ प्रेतार्थे पितृपात्रेषु पात्रमासेचयेत्ततः । ये समाना इति द्वाभ्यापिण्डानप्येवमेव हि ।

चत्वार्युद्पात्राणि प्रयुनकि, एकं प्रेताय, त्रीणि पितृक्यः, तत्रेतः पात्रं पितृपात्रेष्वाचिश्चति, ये समाना इति द्वाक्यामेवंपिण्डोऽथामि मुरुति।

प्व बोऽनुगतः ग्रेतः पितरस्तं ददामि वः ।
श्विमस्त्वित शेषाणां जायतां चिरजीविता ॥
समानीव आकृतिः समाना हृदयानि वः ।
समानमस्तु वा मनो यथा वः सुस्रहासति ॥
पतदर्धसंयोजनं ग्रेतार्घदानानन्तरमवशिष्टेन जलेन पितामहार्घः
दानाः पूर्व कार्यम् । तदुकं—
व्यक्षपुराणे।

चतुभ्यंश्चार्घपात्रेभ्य एकं वामेन पाणिना ॥
गृहीत्वा दक्षिणेनैव पाणिना च तिलोदकम् ।
(१)संस्जतु त्वा पृथ्वी ये समाना इति स्मरन् ॥
भेतिविष्रस्य हस्ते तु चतुर्भागं जलं क्षिपेत ।
ततः पितामहादिभ्यस्तत्तनमन्त्रैः पृथक् पृथक् ॥
ये समाना इति द्वाभ्यां तज्जलं तु समर्पयेत् ।
अवर्षे तेनैव विधिना प्रेतपात्राच पूर्ववत् ॥
तेभ्यश्चार्थं निवेद्येव पश्चाच स्वयमाचरेत् ।
अवस्यार्थः । एकं तिलोदकं प्रेनणात्रस्थं जलं चतुर्भागं कृत्वैकं भामं

<sup>(</sup> १ ) सम्मार्जीयत्वा प्राथिशीमिति श्राद्धतत्त्वोद्धृतः पाठः ।

प्रेतिविद्रहर्ते क्षिपेह्दात्। ततस्तदनन्तरं पितामहादिभ्यस्तस्द्रहर्यपात्रं तस्तन्तः पार्वणाहर्यदानप्रसिद्धेहरसर्गमात्रं हात्वा ये समाना इति मन्त्राभ्यां तद्वहर्य प्रेताहर्यं तेनैव विधिना=मुख्यचतुर्भागरूपेण । प्रेतपान्त्राद्वात्रमेण पितामहादिपात्रेषु, समर्पयेत्= संयोजयेत् । अथवा पूर्वविति तभ्यक्षाहर्यमित्युत्तरेण सम्बद्ध्यते । तभ्यः= पितामहादिभ्यः । सकार आवृत्त्यर्थः । पूर्व तत्तद्वर्धपात्रेरसंसृष्टेरहर्या दत्ता इदानी पुनरिव संसृष्टेर्जलेरहर्य निवेद्य दत्ता आचामेत् । विश्वनिर्द्धर स्वाव्यर्थक्षाराद्यस्तु सहर्यस्योजनानन्तरं प्रेतपात्रावाश्चिष्ठजलेन प्रेतायाहर्यं द्यादित्याहुः। सदनरते तु-"ततः पितामहादिभ्य"हत्यत्र पितामहादिपान्त्रीः पित्याद्वाद्धराप्रेतपात्रं पितृपात्रेष्वासिञ्चतीत्याद्यनेकस्मृतिभ्यस्तत्तनमम्त्रेः पितामहादिस्यर्थः। प्रेतपात्रं पितृपात्रेष्वासिञ्चतीत्याद्यनेकस्मृतिभ्यस्तत्तनमम्त्रेः पितामहादिस्यर्थः। प्रेतपात्रं पितृपात्रेष्वासिञ्चतीत्याद्यनेकस्मृतिभ्यस्तत्तनमम्त्रेः पितामहादिस्यर्थः। प्रेतपात्रं पितृपात्रेष्वासिञ्चतीत्याद्यनेकस्मृतिभ्यस्तत्तनमम्त्रेः पितामहादिस्यर्थेसमाना इति द्वाभ्यां च तज्ञलम् । अध्यम्=अद्याविश्वाद्याद्वानाविति व्यादिना । प्रवेदत्वस्वतुमांगक्रपेणेति ।

अन्ये तु ब्राह्मणहरते संयोजनमाहुः। तेषां मते वाक्यस्यायमर्थः। वेतहस्तेऽहर्यचतुर्भागदानानन्तरं पितामहादिभ्यः प्रेताहर्यशेषजळं स्व मर्पयत् द्यात्। अर्ध्यं तेनैव विधिना=पार्वणाहर्यदानोक्तविधिना पितामः हादिभ्यः समर्पयदिति साजुषङ्गरुच्छेदः। प्रेतपात्राच्च पूर्ववचेभ्यस्याहर्षे निवेद्याति च्छेदः। पूर्ववत्संस्जतु त्वा पृथ्वी ये समाना हति मन्त्रीरिति।

विण्डसंयोजनमपि पात्रसंयोजनानन्तरमुक्तम् ।

बद्यपुराणे ।

अथ तेनैव विधिना दर्भमुळेऽवनेजनम् ।

पितुर्दरवा तु पिण्डं तु द्याद्भक्त्या तु पूर्ववत् ॥

पितामहादिभ्यः पिण्डान् दरवेत्यर्थः ।

नत्वा पिण्डमथाष्टाङ्गं ध्यात्वा तत्रस्थमीदवरम् ॥

सुवर्णकृष्यद्भें स्तु तं पिण्डं तु तता सिघा। कृश्वा पितामहादिश्यः पितृश्यः प्रेतमर्पयेत्॥ पितामहादिपिण्डेषु प्रेतिपण्डमं शतः संयोजये दित्यर्थः।

सस्जतु त्वा पृथ्वी वायुरिहाः प्रजापितः ॥ पतं मन्त्रं जपेद्धस्त्वा समानीवांतमेव च । ये समाना इति द्वाभ्यां पितृभ्यः प्रेतमर्पयेत् ॥ सुवर्तुलांस्ततस्तांस्त्रीन् पिण्डान् कृत्वा प्रपूजयेत् । अर्थपुष्पेस्तथाधूपैदींपमाल्यानुलेपनैः ।

३१ वी० मि०

मुख्यं तु पितरं इत्वा पुनस्त्वन्यान् यथाक्रमम् ॥ इति । अत्र पूर्वोदाहृतवाक्येषु संयोजने प्रेतादित्वमुक्तम् । कविन्तुं काठः कश्चतिरित्युपन्यस्य—

दत्वा पिण्डान् पितुभ्यस्तु पश्चात् प्रेताय पाइर्वतः । तं तु पिण्डं त्रिधा कत्वा आनुपूर्वाथ सन्ततिम् । निद्यात्रिषु पिण्डेषु एष संसर्जने विधिः ॥

इत्यादौ प्रेतान्तरवमुक्तम् । तच्छाखाभेदेन व्यवस्थापनियम् । विष्णुस्त पाद्योदकसंसर्गे कर्ष्विण्डसंयोजनं चाधिकमाह ।

संवासराक्ते प्रेताय तत्पित्रे तत्पितामहाय तत्प्रापितामहाय ब्राह्म णान् देवपूर्वान् भोजयेदशौकरणमावाहनं पाद्यं च कुर्यात् संस्वजतु न्वा पृथिवी समानीव इति पाद्यं पात्रत्रये योजयेत् उच्छिएसान्निधौ पि-ण्डचतुष्टयं कुर्यात् । ब्राह्मणांश्च स्वाचान्तान् दक्षिणाभिश्चानुवज्य विः सर्जयेत्। ततः प्रेतिपण्डं पाद्यपात्रोदकवरिपण्डत्रये निद्ध्यात्। कर्पूत्रय-सन्निकर्षेऽप्येवम् । पाद्यार्थमुद्पात्रचतुष्टयं प्रतपाद्यार्थं पाद्यपात्रस्थमुद् कं प्रेतपाद्योदकेन प्रेताय पाद्य दत्वा तच्छेषमितरपाद्योदकेषु योजियः त्वा तैरुद्पात्रैरितरभ्यः पाद्यानि कुर्यादित्यर्थः। एवं पिण्डेषु तत्र वि द्याषः। कर्षत्रय इति । प्रैतकोहिशसम्बन्धिकपूत्रयसहितानपि पिण्डान् प्रेतिपिण्डसंस्र्ष्टेषु पिण्डेखेकैकं त्रिधा कृत्वा एकैकं भागमेकैकिस्मन् संस्जेदित्यर्थः। कर्व्त्रयादि विष्णुनैवोक्तम्। एकोहिष्टाविधावेकमेव तन्नामगोत्राभ्यां पिण्डं निर्वपेत्। भुकवत्सु ब्राह्मणेयु दक्षिणयाभिष्-जितेषु वेतनामगोत्राम्यां दत्ताक्षय्योदकेषु चतुरङ्गुलास्तावदन्तरास्ता-वद्धः खाता वितरत्यायतास्तिसः कर्षः कुर्यात्। कर्पूणां समीपे चाः शित्रयमुपसमाधाय परिस्तीर्य तत्रैकेकस्त्रिश्वाहु।तेत्रयं जुहुयात्। सी माय पितृमते स्वधा नमः, अग्नये कव्यवाहनाय स्वधानमः, यमायाः ङ्गिरसस्वते स्वधा नमः। स्थागत्रये च प्राग्वत् पिण्डानिर्वपणं 🖘 कुर्याचतो दिध घृतमांसैः कर्षूत्रयं पूरियत्वा एतेच दिति जेपेत् । एवं मृताहे प्रतिमासं कुर्यादिताति।

आद्वलायनपरिशिष्टे ।

न चात्र दैवं योजयेत्। प्रागेव दैवेऽर्घमन्त्राद्यं च दत्वा गन्धमाः वयैः पात्रमर्चयित्वा हुतशेषं पितृभ्यः पाणिषु दद्यादिति । पित्रयपदार्थेः लह् दैवपादार्थानामनुसमयं न कुर्यात् किं तु दैवे काण्डानुसमयः कार्यः हत्यर्थः। मातुः विण्डोदकदानादौ गोत्रनिर्णयमाह ।

मार्कण्डेयः।

ब्राह्मादिषु विवाहेषु यात्दा कन्यका भवेत्। भर्तुगोत्रेण कर्त्तव्या तस्याः विण्डोदकक्रिया॥ आसुरादिविवाहेषु पितृगोत्रेण धर्मावत्। इति।

लौगाक्षिः ।

मातामहस्य गोत्रेण मातुः पिण्डोदककियाः। कुर्वीत पुनिकापुत्र एवमाह प्रजापतिः ॥ इति ।

एतन्त्र पुन्निकाया एव पुत्रत्वे "अस्यां यो जायते पुत्रः समे पुत्रो अ-विध्यती"ति नियोगे च वोध्यम् । नच पितृकुलोत्पन्नायाः कथमन्य-गोत्रप्राप्तिरिति वाच्यम्।

स्वगोत्राद् भ्रद्यते नारी विवाहात् सप्तमे परे । स्वामिगोत्रेण कर्तव्यास्तस्याः (पण्डोदकक्रियाः॥

तथा।

चतुर्थीहोममन्त्रैस्तु मांसमज्जास्थिभिः सह । एकत्वं सा गता भर्त्तुस्तस्मात्तद्वीत्रभागिनी ॥

इति हारातबृहस्पतिवचनाभ्यान्तत्प्राप्त्यवगतेः । प्राग्विवाहात्तु पितृ बोत्रमेव उत्पत्तिप्राप्तिपितृगोत्रत्वनाशे कारणामावात्। वराशरः ।

अव्रत्तायां पिता कुर्या<mark>त् व्रत्तायां तु पतिस्तथा।</mark> स्वेन स्वेनैव गोत्रेण संस्थितायां तिलोदकम् ॥ संस्थितायां तु भार्यायां सिष्णिडीकरणान्तिकम् । पैतुकं भजते गोत्रमुध्वे तु पतिपैतृकम्॥ एकमूर्तित्वमायाति सपिण्डीकरणे कृते। पत्तीपतिपितृणां तु तस्माचद्रीत्रभागिनी ॥

।तिलोदकम=औध्वदेहिकाद्यपलक्षणम् ।

आर्यायामासुरादि विवाहकर्तुरिति शेषः, अवतायामित्युपक्रमानुरो श्चात् । सिपण्डीकरणान्तिकं=तत्पर्यन्तम् । भजत इत्यत्र भार्येति श्वापः ।

जर्भ=स्विण्डीकरणात्। पतिपैतृकम्=रवाशुरं तस्य पतिपितृत्वात्, भर्तुगोत्रमित्यर्थः। एवं च निन्दितविवाहोढायाः भर्तुगोत्रप्राप्तिनै पाणिः ग्रहणादिना, किन्तु सपिण्डीकरणेनैवेत्युक्तं भवाति । इति सपिण्डीः

कर्णम् ।

प्रत्या<mark>शं परिवर्क्कतेऽर्थिजनतादै</mark>न्यान्धकारापहे <mark>श्रीमद्वीरमृगेन्द्रद्दानजलधिर्यद्वक्रचन्द्रोदये।</mark> राजादेशितामेत्रामिश्राविदुषस्तस्योक्तिभिनिर्मिते प्रन्थेऽस्मिन् खलु पूर्णतां समगमत् शुद्धिप्रकाशोऽद्भुतः।

इति श्रीमृत्सकलसामन्तचकच्चुडामाणिमराचिमञ्जरीनराजित चरणकः मलश्रीमन्महाराजाधिराजप्रतापरुद्रतमूजश्रीमन्महाराजम धुकरः <mark>साहसुनुश्रीमन्महाराजाधिराजचतुर</mark>ुद्धिवळयवसुन्धरा-हृदयपुण्डरीकविकासदिनकरश्रीवीरसिंहदेवोद्योजिः <mark>तश्रोहंसपण्डितात्मजश्रीपरशुराममिश्रस्</mark>रनुसकळः विद्यापाराबारपारीणशुरीणजगहारिद्र्यमः हागजपारीन्द्रविद्वज्जनजीवातुश्रीम**ः** निमुत्रमिश्रकते श्रीवीरमित्रो॰ दयाभिधानेवन्धे

शुद्धिपकाशः





## अथ वीरमित्रोदयशुद्धिप्रकाशस्य

## शुद्धिपत्रम् ।

| <b>अशुद्धम्</b>    | <b>যুদ্ধ</b>         | पृष्ठे           | पङ्गी          | अशुद्धम्               | शुद्धम्          | -2     | 9     |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|--------|-------|
| श्राभुमी नकुल:।    | श्रीभूमीनकुछः।       | 9                | Th.            | ब्रह्मदण्डता           |                  | 58     | पङ्गो |
| da .               | त्रव                 | 8                | c              |                        | ब्रह्मदण्डहता    | 96     | 86    |
| श्चिते             | चित्ते               | "                | 99             | त्याहु<br>शास्त्रविहित | त्याहुः          | ६१     | V     |
| बार्ध              | बाह्यं               | "                | 200            | क्तस्यँ<br>इ.स्स्यँ    | शास्त्राविहित    | "      |       |
| देशान्तरीयनिमिः    | त देशान्तरीयजन       | न                | (,,            | ह ते                   | कित्स्य <u>ै</u> | 33     | १३    |
|                    | <b>मर</b> णनिमित्त   | 27               | 30             | म्रियन्ते ।            | हते              | 23     | १३    |
| <b>जुद्</b> च्यर्थ | হ্যৱযৰ্থ             | १२               | 23             | भर्तृमरणे ?            | म्रियन्ते,       | 23     | ३५    |
| वरिजाते            | पारजाते              | १३               | १७<br>१७       | मरणजन्मनि              | भर्तृमरणे,       | 23     | 33    |
| देव                | देवे                 | 25               | <b>2</b> 6     | सरणजन्मान<br>सजातीय    | मरणजन्मनी        | હરૂ    | 25    |
| यिज्ञेय            | विज्ञेय              | 58               |                | नेती<br>-              | सजातीया          | 46     | 26    |
| अन्येषा            | अन्येषां             | 55               | <b>१३</b><br>२ |                        | नेति             | 60     | 38    |
| मितिः              | मिति                 | 28               |                | কু <i>ন্</i> কু        | ক্তুভুত্ত '      | 93     | 28    |
| वनु                | दनु                  | 58               | ३२             | विक्रेयं               | विक्रेयं,        | १०६    |       |
| मृतो               | भुत<br>सृत           |                  | 88             | वाक्यात्।              | वाक्यात्         | १०६    | 30    |
| रेकारात्रस्थ       | रेकरात्रस्य          | 58               | 84             | वाल                    | ৰান্ত            | 806    | 9     |
| स्त्वेत्यादि       | स्तिवत्यादि          | २ <i>५</i><br>;; | १८             | अभोध्यात्राना          | अभोज्यानान       | Tioe   | . 2   |
| भात्रादि           | गित्रादिग <u>ृहे</u> |                  | २२             | संसर्गिण               | संसगिणा          | १०९    | 6     |
| संसपदा             |                      | २८               | 8              | निणित्तं               | निर्णिक          | 288    |       |
| प्रतिलोभ           | सप्तपदी              | 56               | 8              | शङ्कांस्पदं            | शङ्कारपदं        |        |       |
| पितृस्व <b>सु</b>  | प्रतिलोम             | २९               | २९             | <b>ह</b> न्य           | हुन्य            | \$\$\$ |       |
| पितृस्व <b>सु</b>  | <b>वितृ</b> ष्वसु    | ३६               | ર              | निलेंव                 | निलेंपं          | 388    |       |
| दिकं<br>इ          | वितृष्वसृ            | 33               | ३              | न्तेवम्                | न्नवम्           | \$58   | १२    |
| सोदस्य             | दिक                  | \$0              | 28             | रूप्य                  | <b>स्ट</b> च्य   | 888    | 48    |
|                    | सोदरस्य              | 38               | 3              | तावधात                 | तावघात           | ११७    |       |
| बतुस्त्यक          | चतुस्त्रयेक          | 80               | २६             | शौमदुकूलानां,          | वाववात           | ११८    |       |
| रणाज्योतींवि       | रणज्योतींषि          | 88               | 3              | श्रीनानां,             | क्षौमदुकूछानां   | ११८    |       |
| मार्ककम्           | मातृकम्              | 80               | .              | व्यागागा,              | श्रीनानां        | ११८)   | ३३    |
| <b>ऽष्टात्पर</b>   | ऽङद्वात्पर           |                  | १६             | गोमत्र                 | गोमूत्र          | 288    | 28    |
| भेदात्त्रिकटोऽिव   | भेदाज्ञिकटोऽपि       | 90               | Ę              | कुतुपानां              | कुतपानां         | 233    |       |
| ध्याद्यादयः        |                      | 45               | 38             | मलवत्त्रे              | मलवत्त्रे        | १२०    |       |
|                    | व्याघाद्यः           | 93               | 53             | <b>कुसु∓म</b>          | कुपुम्भ          | १२०    |       |
| हं ड्रिव्यश्च      | दंष्ट्रिभ्यश्च       | 95               | 23             | <b>क्षाल्या</b> ना     | क्षालना          |        |       |
| स्त्वेकस्मा        | स्त्वसमा             | 33               | \$8            | यप्रके                 | प्राकी           | १२०    |       |
|                    |                      |                  |                |                        |                  | 110    | ą     |

| अशुद्धम                  | शुद्धम .        | पृष्ठे पङ्क   |
|--------------------------|-----------------|---------------|
| राशिकृत                  | राशीकृत         | १२१ १         |
| कोशीधान्या               | कोशीधान्याक     | <b>१</b> २४ ८ |
| भूभि                     | भूमि            | १२४ ३०        |
| तास्त                    | ताम्र           | १२५ ३०        |
| यमदग्नि                  | जमद्गिन 🏸       | १२९ १६        |
| द्धिः                    | शुद्धिः         | २३० ३४        |
| पद्याते                  | पघाते           | १३६ २१        |
| समानाति                  | समानानि         | ६३७ ६०        |
| <b>न्येकादश</b>          | <b>न्येकादश</b> | .१३७ १०       |
| थमः                      | यम:             | १३७ २१        |
| विशुद्धति                | विशुद्धयति      | १३८ ६         |
| विश्रवात्                | विस्रवात्       | १३८ १२        |
| वशा                      | वसा             | १३८ २२        |
| जल पार                   | जलपार           | १३९ ३८        |
| निगिरणं                  | निगरणं -        | १४१ ३२        |
| निगिरणं                  | निगरणं          | १४१ ३४        |
| स्नानर्हा                | स्नानार्हा      | ६८८ इड        |
| देहादि                   | स्नानादि        | १४५ १         |
| वयश .                    | स्यद्वा         | १४६ २७        |
| देहादि                   | स्नानादि        | ६८७ ६         |
| वाराहांश्र               | वराहांश्च       | 886 3         |
| <b>ह</b> नानेहतुः        | स्नानहेतुः      | ६८८ ६७        |
| रूढ                      | रूध्वं .        | १४८ २४        |
| सावि।का                  | साविका          | १४८ ३४        |
| स्पर्शादिकाम             | स्वर्शादि काम   | 586 55        |
| इति                      | रिति            | १४९ १७        |
| भूमिस्थं                 | भूमिष्टं        | १५१ ३०        |
| वराहेन                   | वराहेण          | १५२ १५        |
| शान्ति                   | शान्ति          | १५२ वर्       |
| <b>उस</b> र्पणम्         | उपसर्वणम्       |               |
| नेथं                     | નથેં            | १९६ २४        |
| यागात्                   |                 | 840 86        |
| शोड़शकं                  |                 | १५८ १४        |
| <b>मुम्</b> षंकृत्य      |                 |               |
| खेर <i>ार</i> स्थान      | 474 64          | १५९ १         |
| रूवंपत्भी<br>इवंपत्भी    | पुर्व पत्नी     | १६५ २         |
| इन्यत्मा<br>हात्यानोक्तः |                 | n Ro          |
| म्पूर्वाचाकः<br>हरणद्वय  | 0               | ६७ २२         |
| तरगञ्ज                   |                 | ६८ १२ ।       |
|                          | ं इति           | ञाबि पका      |

|     | सशुद्धम्           |
|-----|--------------------|
| t   | रुतरस्यां          |
| ,   | सुदुष्ककशं         |
| )   | चान्तरेणार         |
|     | प्रोक्षण्यादीना    |
|     | अन्तरणारु          |
|     | नेष्ट्यष्ट्रवावस्य |
|     | संस्थिते           |
|     | <b>वि</b> ऽयौ      |
|     | पाठत्वा            |
|     | सक्तु विण्डं       |
|     | लोकाधिष्ठत्रयै     |
|     | ब्रह्मणे।          |
|     | मृतिकया 💎          |
|     | भारम               |
|     | दर्का कर्य         |
|     | पत्युध             |
|     | त्तयोः             |
|     | वल्यादि            |
|     | हविनिर्वण          |
|     | स्वर्शतो           |
|     | स्वंस्कारो         |
|     | वयवास्तत्रत्य      |
| 1   |                    |
| 1   | वा सम्ब            |
|     | विडयज्ञा           |
|     | मुक                |
|     | गौरसवर्षपा         |
|     | -2                 |
|     | स्यशिनो            |
|     | अञ्च               |
|     | जयाशीः             |
|     | <b>एको</b> दिष्ट   |
|     | पतिष्ठता           |
| 1   | र जरतस्य           |
|     | द्वितीये           |
|     | नमन्त्र            |
| 5   | <b>स्थ</b> ा       |
|     | <b>हबश्चा</b>      |
| 200 | चुरीण 💮 💮          |
| 207 | शक्तिकात ।         |

पृष्ठे पङ्गी शुद्धम् रूत्तरस्यां १६९ २५ सुदुष्करं १७० चान्तरेणारू १७१ 88 प्रोक्षण्यादीनां २४ अन्तरेणोरू 36 नेष्टयेष्ट्रवोदवस्ये१७२ ર संस्थिता 2 विण्डवी 38 पठित्वा 2009 सक्तुपिण्हं 88 लोकाधिष्ठात्रयं१८० . ९ ब्रह्मणे 38 मृत्तिकया १८२ 8 दात्म 99 20 दकं कार्य ٠, 39 पत्युश्चै ६०३ 29 तयोः १८४ ४४ बल्यादि 99 599 हिविनिर्वेषण १९५ १७ स्पर्शतो १९७ २५ संस्कारो 995 299 वयवांस्त. त्रत्यं 88 005 वासश्च इ०१ ११ विण्डयज्ञा मुदक २०४ २४ गौरस-सर्घवा २०६ 28 स्पितानो २२ अन्नं 388 Ę जवाशीः 286 एकोहिष्ट 220 ર तिष्ठता 235 9 रजतस्य २२४ . द्वितये सस्त्र 3 8 **इवइब्रा** २३२ 86 इवदवा 38 धुरीण

588

गगदीक्षीव्यधिकरणम् । व्यायाचार्यश्रीक्षित्रहत्त्वसिश्चविरचित गंगाध्यव्याख्या हिप्पणी सहितम । ( न्यायविभागे २ ) ६० २-८ काञ्चकरूपकतावृत्तिः। श्रीअमरचन्द्रयतिनिर्मिता सरिसिङ्कतसम्रसहिता। ( अकड्रारविभागे ४ ) द० १-४ वैयाकरणसिद्धान्तचन्द्रिका । श्रीरामाश्रमप्रणीता । श्रीसद्दानन्दकृत-सुबोधिन्या, श्रीलोकेशकरकृत-तत्त्वदीपिकया व्याख्यया च सहिता । ५० श्रीनविकशोरशाश्चिणा-निमित्वया चक्रधराख्य महत्या टिप्पण्या अन्ययार्थमाख्या लिङ्गानुशासनप्रक्रियया हणादिकोषेण च सहिता। ( व्या० वि० ११ ) स्पूर्ण । इ० ५-० ( पुराणेतिहास वि० १ ) ६० ९-० न्निपुरारहरूयम् ( महात्म्यखण्डम् )। कापस्तम्बधर्मसूत्रम् । श्रीमद्धरदत्तमिश्र विरचितवा उज्ज्वलाख्यया वृत्या ( कर्सकाण्डविभागे ७ ) ६० ४-० मंबिकतम् । सत्र छेदकत्वनिक्तिः । श्रीजगदीशतकां खडूारङ्गताः । न्यायाचार्य श्रीशिवदस्त-( न्याय वि० १३) ६० १--४ चिश्वविद्वित गंगाक्यव्याक्या टिप्पणी सहितः । (१) संस्कारद्वीपकः । स० स० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त पर्वतीय विरचितः । गणेशपूजादिग्रहयागान्त-पूर्वाङ्ग निरूपणात्मकः प्रथमोभागः । (कर्म०वि० ८)६० ६००० (२) संस्कारदीपकः। """
गर्भाधानादिकशासान्तसंस्कारनिरूपणात्मकः द्वितीयोसागः। विवाह-तलादानादि-मूलंबान्स्यादि (३) संस्कारदापकः । निक्वणात्मकः नाम परिशिष्टदीपकः तृतीयोभागः। वर्षकृत्यदीपकः । कालनिर्णयवतोद्यापन सहितः । म० म० पण्डित नित्यानन्द पन्त-पर्वतीय विरचितः। (कर्मा० वि ९) इ० ३-० श्रीतसूत्रम् । श्रीमन्महर्षि-लाट्यायनप्रणीतमग्निष्टीमान्तम् । (कर्म० वि० १०) रू० २-० नलचम्पुः अथवा दमयन्तीकथा । महाकविश्रीत्रिविक्रमभद्दविरचिता । विपमपदः प्रकाशाख्यन्याख्यया सहिता। भावबोधिनी टिप्पणी सहिता। (का० वि०१५) ६० १-४ श्रीब्रह्मसूत्रम् । श्रीभगवित्रस्वार्कं महासुनीन्द्रविरचित वेदान्तपारिजात सौरभा-ख्यसूत्रवाक्यार्थेन श्रीश्रीानवासाचार्येचरणप्रणीत श्रीवेदान्तकौस्तुभभाष्येन च ( वेदान्त वि० १० ) इ० ३-0 सनाथीकृतस् । (श्रीनिम्बार्कभाष्यम् ) वाग्वलुभः । श्रीमता दैवज्ञाग्रेसरेणागममार्मिकेण कवियुक्तवेन दुःखभक्षनविद्षा विरचितः, तत्सुतेन बहुशास्त्रपारगेण कविचक्रवर्त्तिना महामहोपाध्यायेन देवीप्रसादः पण्डितप्रवरेण कृतया वरवणिन्या टीकयोपस्कृतः । ( छन्दः शास्त्र वि० ४) ६० २ -८ सिद्धान्तलक्षणम् । श्रीजगदीशतर्कालङ्कारकृतम् । न्यायाचार्यं श्रीशिवद्त्तमिश्र-विरचित गंगाख्यव्याख्या टिप्पणी सहितम्। (न्याय विभागे ४) ) इ० १—८ वेदभाष्यभूमिकासंग्रहः । ( सायणाचार्यविरचितानां स्ववेदभाष्यभूमिकानां [ वेद० वि० ६ ] इ० २—८ संग्रहः )। माध्वीयधातुवृत्तिः । श्रीमत्सायणाचार्यावरविता । ( व्या० वि० १२) ६० ६-० बौधायनधर्मसूत्रम् । श्रीगोविन्दस्वामिप्रणीतविवरणसमेतम् । [कर्म०वि० ११] ६० ४—० ताण्डयमहाब्राह्मणम् । सायणाचार्यंविरचितभाष्यसहितम् । ( वेदवि० ६ ) रू० १२-० न्यायमञ्जरी । जयन्तभद्दकृता । न्याय-च्याकरणाचार्येण ५० सूर्यनारायणक्षास्त्रिणा कृतया टिप्पण्या समेता । सम्पूर्ण । [ न्या॰ वि० १६ ] ह० ८--० बारदातिलकम् । श्रीमदाघवभद्वकृतपदार्थादर्वाटीकासहितम् । (तन्त्र०वि०१) ६० ५-० मन्त्रार्थदीपिका । म० म० श्रीशञ्चडनिरवितः । सटीक । (वेद० वि० ७) रू० २--० शब्दशक्तिप्रकाशिका । श्रीमज्जगदीशतकीलङ्कारविनिमिता । श्रीकृष्णकान्त-विचावागीशकृतया कृष्णकान्तीरीकया श्रीमदामभद्दिखान्तवागीशविरचितया रामभद्वीटीकया च समलङ्कृता । पं॰ दुण्टिराजशास्त्रिकृतया छाश्रोपयुक्तया विषमस्थलटिपण्या मुलकारिकाथन च सहिता। (न्या वि० १६) इ० ४-६ ११० योगदश्यम् ( पातञ्जलदर्शनम् ) सम्रवत्पतञ्जलरितिं, राधवानन्दसरस्वतिष्ठतः

"पातञ्जलरहस्याख्यण्टिपनीयुक्तया द्वादर्श्वनकाननपञ्चाननवाचस्पतिमिश्रविरचितया"तत्त्वनैशारवाण्ट्याख्यया सृषितेन विज्ञानिसञ्जलिर्मित"योगवाचिक"

समुद्रासितेन सम्रपुरीयकाषिलमञ्जस्यस्वामिहरिहरानन्दारण्यकृतसास्वतीहत्या

सहितेन सम्रवल्लिष्ट्राव्याचन्यसदेवोपज्ञ-"सांख्यप्रवचनण भाष्येणोद्योतितमः, प्रदेशविशेषेषु श्रीमन्माध्वसम्प्रदायाचार्य्य-दार्शनिकसावसीम-साहित्यदर्शनावाचार्य-तर्वरत्त-न्यायरत्न गोस्वामिदामोदरसाहित्या विहत्या टिप्पन्या

"पातञ्जलप्रभाणनामिकया भूमिकया च संवल्तिस् । (योगः विः ३)

१११ सारस्वत व्याकरणस् । अनुभृतिस्वकृपाचार्यप्रणीतस् । श्रीचन्द्रकोत्तिस्रि

११ सारस्वत व्याकरणम् । अनुभृतिस्वछपाचार्व्यप्रणीतम् । श्रीचन्द्रकोत्तिसूरिः प्रणीतचन्द्रकोत्तिनाम्न्या सुबोधिकया व्यास्यया, श्रीवासुदेवसदृविरचितप्रसादाः ख्यटीकया च समस्वितम् । कवितार्किकोत्कल-वास्कश्रीनविक्रशेरशास्त्रिणा विर्मितया मनोरमाविद्वत्या च समुद्धासितम् । (व्याः वि. १३ ) सम्पूर्णम् । छ० ३ न

११२ सामान्यनिरुक्ति-गादाधरी-गृढार्थतत्त्वालोकः । ५० कुलपति स्रोपारूय-श्री-धर्मदत्त [ श्रीबचा झा ] सर्मविरचितः । (न्या. वि. १७ ) २० १-

११३ जागदीशी पक्षता । गंगाख्यव्याख्या टिप्पणीसहिता । ( न्या. वि. १८ ) द्व १-

११४ मनुष्मृतिः। कुरुलुकमदृकृतमन्वर्थामुकावलीन्याख्यया काशीस्थगवर्नमेन्ट कालेज् व्याकरण-सीमांसा-धर्माशास्त्राध्यापकेन पं नेने इत्युपाह्व गोपालशास्त्रिसंगु-हीतपरिशिष्टटिप्पण्यादिभिरपि सहिता। सम्पूर्णम् । (धर्म्भशास्त्र. वि. ३ ) २० २०

११९ च्युत्पत्तिवादः । श्रीमद्गदाधरभद्वाचार्यचक्रवर्तिविर्वितः । वैयाकरणिकरोमणि-ग्रुष्ठ श्रीवेणीमाधवकास्त्रिरचित [ शास्त्रार्थ-परीक्षोपयोगि ] शास्त्रार्थकला टीका-सहितः । (न्या. वि. १९ ) ह० २-

११६ भामती । ब्रह्मसूत्रज्ञाङ्करभाष्यच्याख्या सर्वतन्त्रश्रवतन्त्रश्रीमद्वाचलपतिमिश्रविर-चिता। न्यायाचार्य पं० दुण्डिराजशास्त्रिणा सङ्कृष्टितया विषयस्थलटिप्पण्या सम-लङ्कृता। सम्पूर्णः । (वेदान्त वि० ११) ह० २

११७ जनमपत्रदीपकः । सोदाहरण-सटिप्पण-हिन्दीटीकासहितः। ज्यो० पं० श्रीवि- व न्ध्येश्वरीप्रसादद्विवेदिना विरचितः। (ज्यो वि. ५) ह०००

११८ गोभिलगृह्यसूत्रम् । सटीकम् । (कम्भैकाण्ड वि० १२ ) द्व० ३-

११९ सिद्धान्तकासुदी । च्याकरणाचार्य नेने पं॰ गोपालशास्त्रि विरचित सरला टिप्पण्या सहिता । "स्पलेखनप्रकार-पङ्किलेखनप्रकाराख्य परिशिष्ट सहिता च ।

ह्यीप्रत्ययान्तो आगः । ( व्या० वि० १४ ) ६० १-१२० कात्यायनशुरुवसूत्रम् । वर्कआव्य-महिधरवृत्ति सहितम् । (कम्मै० वि० १४) ६० ०-

१२१ व्यक्तिविवेकः । श्रीराजानकमिष्टमभट्टक्तः । श्रीराजानकस्ट्यककृतं व्याख्यया साहित्याचाय पं० श्रीमधुसूदर्नशास्त्रिरचित मधुसूदनीविगृत्या च समुद्रासिता रू० ४००

१२२ श्राद्धविवेकः । श्रीरुद्धधरकृतः । वेदाचार्यं पं अनन्तरामशास्त्रि कृतं टिप्पणी सहितः। (कम्मः वि०१३) रू० १-४

१२३ सांख्यतत्त्वकोमुदी । पण्डितराज श्रीराजेक्वरकाखिद्राविड महोद्यनामाज्ञ्या न्यायाचार्य श्रीहरिराम शुक्क विरचितया "सुषमाख्य" कौमुदी व्याख्यया समञ्ज्ञुकता । (सांख्य वि०२) ६०१-

१२४ वाक्यपदीयम् । श्रीभर्तृहरिमहावैयाकरण विरचितम् । व्याय-व्याकरणाचायं पं॰ श्री सूथेनारायण शर्म शुक्केन विरचितया भावप्रदीपाख्य व्याख्यया टिप्पणेन च संपादितम् । (बहाकाण्डम् )। (व्या॰ वि॰ १९) ६० १-

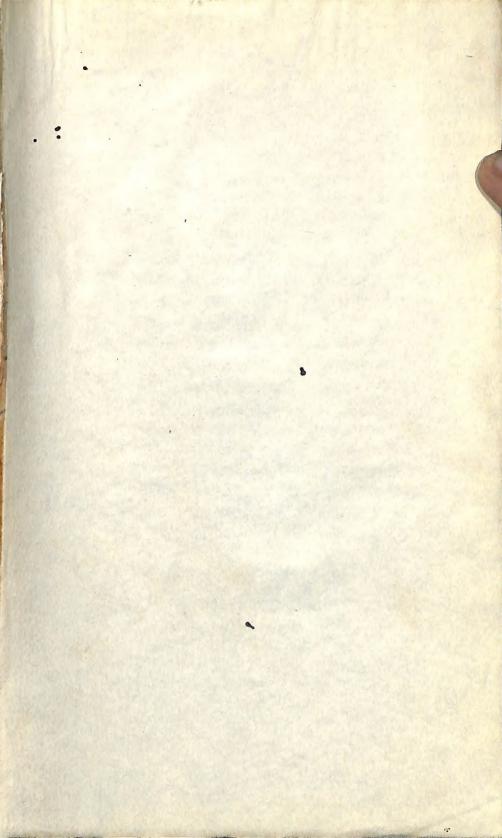

